

प्या फिल्मो सितारे चमक-दमक और तड़क-भड़क को दुनिया में रहनेवाली ही ऐसी मूर्तियां हैं कि जिनका हंसना-रोता, बोलना-चालना भौर जीना तक एक नाटक, है ? मंदी के इन रेखावियों को । बंदीयना यही हैं कि इनके नायक भी हमारी-भाषकी तरह सामारण श्री-पुरुष हैं और उन्हींको तरह





राजकमल पाँकेट ब्क्स में पहली बार, १९६२

प्रकोशक

राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लि०

दिल्ली

फलापक्ष रिफार्मा स्टलियो

दिल्ली

मुद्रक

स्रेंद्र प्रिटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली

दिल्ली

@ राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटे

## विषय-सूची

े विशा २३ मानीय ४३ मानीडुबार १६ दुस्तीडुबार १६ दुस्तीडुबार १८ साम १०७ मानारा १२३ बीट एक देवाई







लिशिक

में पिलिमसान में कमेचारी था। सुबह बाता, तो रात को आठ बजे के करीन कोटना । एक दिन समीममध बापसी जल्दी

हुएँ, अयांत में बोधहर के ही करोब कर पहुंच गया। आंतर प्रवेश किया, तो शारा वातावरण सवीतपुर्ण प्रतीत हुमा, वैसे फोर्ड मात्र के तार छेश्वर स्वय डिए नवा हो। हुस्ति उच्च के पात्र मेरी दो सामिता केंद्र तो अपने साम वृष रही थी, स्वय जनकी उपिक्यां हुसा में तर रही थी। हुँछ दौनी के फड़क्तर रहे थे, यार आवाज नहीं निकलती थी। योगी मिल-जुलकर घवराहट की ऐसी तमिरी रोग कर रही थी, जो अपनी घवराहट डिपाने की खातिर वेमालक बुपट्टा ओडने की कीजिय कर हो हो।। वासनाके समरे के हरवाजें का परता अंडन से दवा हुना था।

मैं सोचे पर बैठ गया । दोनों बहुनों ने एक-दूसरे की तरफ क्यूर-बार निगाहों से देखा । होले-होले से खुसर-फुसर की । फिर दोनों ने एक साथ कहा. "बाजी नलाय !"

"बालेकुम सलाम !" मैंने व्यान से उनकी और देखा, "क्या बात है ?"

मेंने भोचा कि सब मिणकर मिनेमा जा रही है। थोतो में बेरा समाल सुनकर किर जुना-कुसर की। किर एकश्म जिल्लीक्षणकर हमी और हुसरे कबरे में भाग गर्म।

मैंने सोचा कि शावद सर्वीते जवनी किमी सहेकी को श्राप्तित किया है, वह कानवानी है और वृक्ति में जबानक चला काया हूं, इसलिए इनका प्रोप्ताम गढनह हो गया है।

दूसरे कथरे में मुख देर तक तीनों बहनों में कानाफुती होनी रही। उनकी दबी-दबी हमी की आवारों भी आपी रहीं। इसके बाद में सबसे बड़ी बहन, बानी मेरी थोमती, मुझे मुनाने के लिए कहती हुई बाहर निकली, "मुझे क्या कहती हो, कहना है, तो खुद उनसे कहो।" सगादत-साहव, आज आप बहुत जल्दी आ गए ?"

मैंने कारण बता दिया कि स्टूडियो में कोई काम नहीं था, इसलिए चला आया। फिर अपनी बीबी से पूछा, "क्या कहना चाहती हैं मेरी सालियां?"

"ये कहना चाहती हैं कि निगस आ रही है।"

"तो क्या हुआ, आए ! यह क्या पहले कभी नहीं आई ?"

मैं समझा कि वह उस पारसी लड़की की बात कर रही हैं, जिसकी मां ने एक मुसलमान से शादी कर ली घी और हमारे पड़ोस में रहती थी। मगर मेरी बीबी ने कहा, "हाय, वह पहले कब हमारे यहां आई है!"

"तो क्या यह कोई और निर्मस है ?"

'मैं निगस ऐक्ट्रेस की वात कर रही हूं।"

मैंने साक्चर्य से पूछा, "वह वया करने आ रही है यहां ?"

मेरी वीवी ने मुझे सारा किस्सा सुनाया। घर में टेलीफ़ोन था, जिसका तीनों वहनें अवकाश के क्षणों में वड़ी उदारता से प्रयोग करती थीं। जब अपनी सहेलियों से वातें करते-करते थक जातीं, तो किसी अभिनेत्री का नंबर घुमा देतीं। वह मिल जातीं, तो उससे ऊट-पटांग वातें सुरू हो जातीं—हम आपसे प्रभावित हैं "आज ही दिल्ली से आई हैं "वड़ी मुश्किल से आपका नंबर हासिल किया है "मेंट करने के लिए तडप रही हैं "जारूर हाजिर होतीं, मगर परदे की पावंदी है "आप बहुत हसीन हैं "गला बड़ा ही सुरीला है "(हालांकि उन्हें मालूम नहीं होता था कि इसमें अमीरवाई बोलती है या शमशाद!)

आम तौर पर फ़िल्म ऐक्ट्रेसों के नंबर डायरेक्टरी में दर्ज नहीं होते। वे खुद दर्ज नहीं करातीं, ताकि उनके वाहनेवाले वेकार तंग न करें। मगर इन तीनों वहनों ने मेरे दोस्त आगा ख़िल्स काश्मीरी के जरिए क़रीव-क़रीव उन तमाम ऐक्ट्रेसों के पते और फ़ोन नंबर प्राप्त कर लिए थे, जो उन्हें डायरेक्टरी में नहीं मिले थे। इस टेलोडांनी सुराफात के दौरान बन उन्होंने नाँगत को वृत्ताया इस टेलोडांनी स्त्री सह बहुत पसंद आ मई। इस नातांताए में सरको बानों एक की बातान सुनाई सं, कत: कुछ मंदी बोर हुन सर्ता-सारों हो में ने उससे सुक गई। मगर अपनी असिक्यत लिगाए गरों। एक कहती, में कहतींचा की एहनेवालों हु। नहीं हमगी बार मह कताती के स्वात के अपनी खाला के पास काई है। दुनिया सह प्रकट करती कि वह रावलिंग्डो की रहतेवालों है और क्लिंग्ड सानिए सर्व माई है कि उसे मिंस की एक बार देखना है। तीसरी, बानी मेरी बीबी, कमो गुन-राजित कर आतो. कमी पासने

देसीक्षीन पर कई बार नियम ने सु अलाकर पूछा कि मुम लोग असस में कीन हो ? क्यों अपना नाम-बता छिपानी हो ? साम-साम क्यों नहीं , बताती कि यह रोज-रोज की टन-टन स्वस्त हो ?

चार है हिन तीप इतने प्रमासित थी। वेषे नि महेह अपने में कड़े चाहनेंबाओं के फ़ोन आते होंगे, समर ये तीय कहरिया उनसे मुख मिन्न भी। इसितए वह एक्त बेचैन भी कि उनकी असन्यित जाने और उनमें मिने-जुले, सपर्क स्थापन करे। जा, जब भी उसे साजुम होता कि इत एह्स्यस्य कहिंक्सों ने उसे बुटावा है, तो बहामी साप छोड़कर आती और बहुत होर कह देखेंचीन के साथ विषयी करनी

एक दिन निषम के अनवरत आग्रह पर यह निश्चित हो गया कि जनकी भेंट होके रहेगी। भेरी धीमठी ने अपने घर वा बता अपछी तरह समझा दिया और वहां कि यदि किए भी बदान मित्रने में बटिनाई हो, हो। बाहिका के पुन के पान किमो होटल से टेनीटोन कर दिया जाए, वे सब बहा रहत चाएगी।

बाब मेंने पर में प्रवेश किया, बार्ड्ड्डिंग पूछ के एक स्टोर ने मार्ग्य में फील किया था कि बह पहुंच चनों है, मगर सवात मही सिल गरा। अस्त तीओ भागत-भाग को हाजब से सेवार हो रही थी कि से एक स्राप्त-सात के क्य में यहन गया।

सोडी दी का सुवाल था कि में नारात होडदा । बड़ी, मानी हैरी



4)

वीवी केवल बौखलाई हुई थी कि यह-सब क्या हुआ है ? मैंने नाराज होने की कोशिश की, मगर मुझे इसके लिए कोई यथेण्ट और उचित कारण न मिला। सारा किस्सा काफ़ी दिलचस्प और वेहद मासूम था। यदि 'कान-मिचौनी' की यह हरकत केवल मेरी श्रीमती द्वारा की गई होती, तो विलकुल जुदा बात थी। पूरा घर ही उनका था। एक साली आधी घरवाली होती है और यहां दो सालियां थी! मैं जब उठा, तो दूसरे कमरे में खुश होने और तालियां वजाने की आवाजों वुलद हुई।

ĕ

बाईकुला के चाक में जहनवाई की लंबी-चौड़ी मोटर खड़ी थी। मैंने सलाम किया, तो उन्होंने हस्व-मामूल वड़ी ऊंची आवाज में उसका उत्तर दिया और पूछा, "कहो, मंटो कैसे हो ?"

मैंने कहा, "अल्लाह का शुक्र है ! किहए, आप यहाँ क्या कर रही हैं ?"

जह्नवाई ने पिछली सीट पर बैठी हुई नागस की और देखा, "कुछ नहीं, वेबी को अपनी सहैलियों से मिलना था, मगर उनका मकान नहीं मिल रहा।"

मैंने मुस्कराकर कहा, "चलिए, मैं आपको ले चलृं।"

निगस यह सुनकर खिड़की के पास आ गई, "आपको उनका मकान मालुम है ?"

मेंने और अधिक मुस्कराकर कहा, "अपना मकान कोन भूल सकता है ?"

जहनवाई के गले ने विचित्र-सी आवाज निकाली। पान के वीड़े को दूसरे कल्ले में बदलते हुए कहा, ''यह तुम क्या कहानीकारी कर रहे हो ?''

मैं दरवाजा खोलकर जद्दनवाई के पास गया, "वीवी! यह अफ़साना-निगारी मेरी नहीं है, मेरी बीवी और उसकी वहनों की है!" इसके बाद मेंने सक्षेप में सारी घटनाओं का उल्लेख कर दिया। निगस बड़ी दिल-ती रही। जद्दनवाई को बड़ी कोपृत, बड़ी परेशानी हुई। "में पैसी उद्दिख्या है ! पहुंगे ही दिन बहु दिया होना कि हुम मारो के प्रत से बीन रही है—बहुन की कृमम ! में छोरन बेची वी मेज देगी। ? में हूं हुं हुं में हुं हैं हुं हुं हुं हुं वह वे विचार किया !—स्कूष्ट की कृमम , बेबारी वेची को इतनी दक्यन हों हो मी दिन में हुं मुझे क्या कहा ! जब देखां छोन खाता, सा मारो-मारी जाती थी का सम्मार पुछती, यह कौन है, जिससे इनमें हैं मंदी-मारों आये शितों हैं ! मुझे कहा, यह जिससे हुं लिससे इनमें हैं मंदी-मारों आये ! होती हैं ! मुझे कहा, जहां भी ही की है, जिससे बारे हैं में हुं लिससे इनमें हैं मारों किया है जाती है किया मारे हुं में में मारे हमी है जिससे वारों में बारों में मारों में मारा से मारा हमारे हमें मारा हमारे हमारे

भैने बार काटकर कहा, "तो साथ में आप नाजित न होती !"

जद्रसवाई के कन्ने में दवे हुए पान में चौड़ी मुम्कराहट वैदा हुई, "इसकी जरूरत ही बया थी, में बदा तुम्हें जानती नहीं ?"

स्वर्गीय वहनवाई की उर्दू साहित्य से बहा प्रेम था, मेरे लेख, कहानित्य कारि बढ़े बाद से पहनो और वनन करने थीं। वन दिनों मेरा एक रेन्य 'वाजी' में प्रकाशित हुना था,—समबन 'प्रवृत्तिगील विस्तान'। माञ्चम नही उनका मन क्यों इस और चरा यथा। बोकी, ''खादा के कसम, मदी! बहुत सुंदर लिसते हो! खालिय, बचा ब्यान्स किया है पर निव्य से ''च्यो, बेसी, उस दिन क्या हाल हुवा था नरा यह तेन्य दिवर ?''

मगर निवम अपनी नई सहेतियों के बारे में सोच रही थी। माहुलतापूर्ण स्वर में उतने अपनी मा में वहा, ''चलो, बीबी !''

जर्नवाई ने मुझसे बहा, "बलो, माई !"

घर पास ही या, मोटर स्टार्ट हुई और हम पहुंच गए। क्रार बाल-

कनी से तीनों ने हमें देखा। छोटी दोनों का ख़ुशी के मारे बुरा हाल हो रहा था। खुदा जाने, आपस में क्या खुसर-फुसर कर रही थीं! जब हम ऊपर पहुंचे, तो विचित्र रीति से सबकी भेंट हुई। निगस अपनी हम-उम्म लड़िकयों के साथ दूसरे कमरे में चली गई और मैं, मेरी बीबी और जद्दनबाई वहीं बैठ गए।

बहुत देर तक विभिन्न दृष्टिकोणों से 'कान-मिचीनी' के सिलिसिले की समालोचना की गई। मेरी बीबी की बीखलाहट जब किसी कदर कम हुई, तो उसने आतिथ्य-सत्कार का कर्तव्य निभाना आरंभ कर दिया।

मैं और जहनवाई फिल्म उद्योग की समस्याओं पर विचार-विमर्श करते रहे। पान खाने के मामले में वह वडी खुशजौक थीं। हर समय अपनी पानदानी साथ रखती थीं। बड़ी देर के बाद मौका मिला था। इसलिए मैंने उस पर खूब हाथ साफ़ किया।

निगस को मैंने काफ़ी दिनों के बाद देखा था। दस-ग्यारह बरस की बच्ची थ़ी, जब मैंने एक-दो फ़िल्मों की नुमाइश में उसे अपनी मां की उंगली के साथ लिपटी देखा था। चुंधियाई हुई आंखें, आकर्षणहीन-सा लंबा चेहरा, सूखी-सूखी टांगें, ऐसा मालूम होता था कि सोकर उठी है या सोनेवाली है। मगर अब वह एक जवान लड़की थी। उम्र ने उसके खाली स्थान भर दिए थे, मगर आंखें वैसी-की-वैसी थीं—छोटी और स्वप्नयी, बीमार-बीमार—मैंने सोचा, इस खयाल से उसका नाम निगस

तबीयत में बेहद ही मासूम खलंडरापन था। वार-बार अपनी नाक पोंछती थी, जैसे निरंतर जुकाम से पीड़ित हो। ('वरसात' फ़िल्म में यह बात इसकी अदा के तौर पर पेज की गई है!) किंतु निर्मस के उदास-उदास चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह अपने अंदर कलाकारी का जौहर रखती है। होंठों को किसी क़दर भींचकर बात करने और मुस्कराने में वैसे एक बनावट थी, मगर साफ पता चलता था कि यह बनावट थीं, मगर साफ पता चलता था कि यह बनावट थीं,

उपयुक्त और सही है!

का रूप घारण करके रहेगी। आखिर कलाकारी की वृनियारें बनावट ही पर तो निर्मित होती हैं! एक बात जो विरोप रूप से मैंने महमूम की, बह यह है कि नीमत को इस बान का अहमान चा जि वह एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनने-बाजी है, स्टार बनकर फिल्मी दुनिया पर अपकर्ववाची है। मार यह दिन निकट काने और वसे देककर प्रकल होने की उसे कोई ज़ब्दी नहीं भी। इसके अतिरिक्त अपने बचवन की नहीं-मुन्नी ख्रामिया धर्मीटकर बह बड़ी-सड़ी, बिहनम खुरियों के सामरे में नहीं है जाना बाहती थी।

तीनो हम उम् एड्रॉकमां इसरे कमरे में भो बार्ट कर रही थी, उनका दायदा घर को भारतेवारी तक महरूद या । फिरम-स्ट्रिक्सों में बसा होता है, रोमास क्या बाला है, इससे उन्हें कोई दिश्वमणे नहीं थी। मॉम मूक मई थी कि वह फिरम-स्टार है, परदे पर जिसकी अदाए विकती हैं। और उसको महेकिया भी मह मूल मई थी कि मस्सि एस पर पर बुरी कुरुलें करनेवार्टी अभिनेशी हैं। मेरी बीबी, भी उस में निर्मा से बड़ी थी, अब उसके आगमन पर

विलक्ष्म सकल भई भी । जन्म ज्यनहार उनसे ऐवा ही या, जैवा अपनी छोटो बहुतों से मा । पहले उनको निम्म से हसिलए दिलकस्ती थी कि वह फिल्म ऐन्हों से है, पदने पर बडी कुचलता से नित्य मधुन्मए मर्वों से मैं म करती है, हुमती है, उडी आई भरती है, जबक है लगाती है। जब उसे समाल चा कि यह लट्टी चीज न साल, परादा उडा पानी न पिए, अधिक फिल्मों में माम न नरी, अपने स्वास्थ्य का व्यान की । अब उनसी वृद्धि में नीएं का फिल्मों में मान बरान की है सज्वस्थ्य कर समा की पूर्व कि सह सा की इसर-उसर की नानों के बाद महित से मान करती गई कि वह माना

मुनाए। इस पर कहनवाई ने कहा, "मैंने इसको स्पीत की चिका नहीं ही। मीहनवाद इसके किकाफ सं और सब पूरिय, सो मूले पत्तर नहीं मा। भीड़े-वाद ट्रून कर केरी है।" इसके बाद के हानी मेटी से मुनापित हुई, "मुना से, वेबी ! जैसा मी आता है, सुना से।"

मिंगस में बड़ी ही अबीय रीति से माना आरम कर दिया-परले

मनी से तीनों ने हमें देखा। छोटी दोनों का खुशी के मारे वुरा हाल हो रहा था। खुदा जाने, आपस में क्या खुसर-फुसर कर रही थीं! जब हम ऊपर पहुंचे, तो विचित्र रीति से सवकी मेंट हुई। निगस अपनी हम-उम्प्र लड़िक्यों के साथ दूसरे कमरे में चली गई और मैं, मेरी बीबी और जदनबाई वहीं बैठ गए।

...

वहुत देर तक विभिन्न दृष्टिकोणों से 'कान-मिचीनी' के सिलसिले की समालोचना की गई। मेरी गीबी की वीखलाहट जब किसी क्दर कम हुई, तो उसने आतिथ्य-सत्कार का कर्तव्य निभाना आरंभ कर दिया।

मैं और जद्दनवाई फ़िल्म उद्योग की समस्याओं पर विचार-विमर्श करते रहे। पान खाने के मामले में वह वडी खुशजांक थीं। हर समय अपनी पानदानी साथ रखती थीं। बड़ी देर के बाद मौका मिला था। इसलिए मैंने उस पर खूब हाय साफ़ किया।

निर्गिस को मैंने काफ़ी दिनों के बाद देखा था। दस-ग्यारह वरस की बच्ची थ़ी, जब मैंने एक-दो फ़िल्मों की नुमाइश में उसे अपनी मां की उंगली के साथ लिपटी देखा था। चुंधियाई हुई आंखें, आकर्षणहीन-सा लंबा चेहरा, सूखी-सूखी टांगें, ऐसा मालूम होता था कि सोकर उठी है या सोनेवाली है। मगर अब वह एक जवान लड़की थी। उम्र ने उसके खाली स्थान भर दिए थे, मगर आंखें वैसी-की-वैसी थीं—छोटी और स्वप्नमयी, बीमार-वीमार—मैंने सोचा, इस खयाल से उसका नाम निर्मस उपयुक्त और सही है!

तवीयत में वेहद ही मासूम खलंडरायन था। वार-बार अपनी नाक पोंछती थी, जैसे निरंतर जुक़ाम से पीड़ित हो। ('वरसात' फ़िल्म में यह बात इसकी अदा के तौर पर पेश की गई है!) किंतु निगस के उदास-उदास चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह अपने अंदर कलाकारी का जौहर रखती है। होंठों को किसी कदर भींचकर वात करने और मुस्कराने में वैसे एक बनावट थी, मगर साफ पता चलता था कि यह बनावट शृंगार का रूप घारण करके रहेगी। आखिर कलाकारी की बुनियादें बनावट ही पर तो निमित होती हैं!

एक बात जो विशेष रूप से मैंने महमूस की, वह यह है कि नॉनस की इस बात का बहुमास या कि वह एक दिन वहत वही स्टार अनने-बाली है, स्टार बनकर फिल्मी बुनिया पर चमकनेवाली है। मगर यह

दिन निकट लाने और उसे देखकर प्रसन्न होने की उसे कोई जल्दी नहीं धी । इसके अतिरिक्त अपने बचपन की नन्ही-मन्ती खिलया घसीटकर यह बड़ी-बड़ी, विहमस स शियों के दायरे में नहीं से जाना बाहती थी।

तीनों हम उम् सङ्कियां दूसरे कमरे में जो बातें कर रही थी,

जनका दायरा घर की चारदीवारी तक महदूद था। फिल्म-स्ट्रियो में क्या होता है, रोमास क्या वाला है, इससे उन्हें कोई दिल्बरणी नही थी। मॉगस मल गई थी कि वह फिल्म-स्टार है, परदे पर जिमकी धदाए

 अधिक फिरमो में वाम न करे, अपने स्वास्थ्य का व्यान रखे । अब उसकी दिष्ठि में गिंगस का फिल्मों में काम करना कोई लज्जास्पद बाल न थीं ! इयर-उपर की बातों के बाद निगस से माग की गई कि वह गाना सुनाए । इस पर जहनवाई ने कहा, "मैंने इसकी संगीत की शिक्षा नहीं भी । भोहनकाबू इसके खिलाफ ये और सच पूछिए, तो मृझे भी पसद नही मा । योड़ी-बहुत दु-टा कर केती है।" इसके बाद बहु अपनी येटी से मुखातिव हुई, "मुना दो, बेवी ! जैसा भी शाता है, मुना दो ।" निर्मस ने बड़ी ही अवीध रीति से माना बारम कर दिया- धरले

विकती हैं। और उसकी सहेलिया मी यह मूल गई थी कि नागस स्कीन

पर बुरी हरकनें करनेवाली अभिनेत्री है। मेरी बीबी, जो उछ में नॉगस में बड़ी थीं, अब उसके आगमन पर

बिलकुल बदल गई थी । जमका क्यवहार समसे ऐसा ही था, जैसा अपनी

छोटी बहनो से था । पहले उसको निगस से इसलिए दिलचरपी थी कि

वह फिल्म ऐक्ट्रेस है, परदे पर बड़ी कुशलना से नित्य नए-नए मदी से मैंम करती है, हमती है, वडी आहें भरती है, कहकहे लगाती है। अब इसे खयाल था कि वह लड़ी जीजें न शाए, प्यादा ठहा वानी न विष्.

14

दर्भ की कनस्वी आवाज में रस, न लीच। मेरी छोटी साली उससे कई मृता अव्छा गाती भी। मगर मांग की गई भी निमस से और वह भी आधहपूर्वक, इमिलए दी-तीन मिनट तक उमका काना सहन करना ह पड़ा। जब उपने समाव किया, तो सबने प्रजसा की। घोड़ी देर के बा जहनवाई ने छुट्वी चाही। छड़कियां निमस से गले मिली। दुवारा मिल के बायदे हुए। कुछ सुसर-भूमर भी हुई और हमारे अतिथि चले गए

निंगस से यह मंदी पहली मुलाकात थी। लड़िकया टेलीफ़ीन करत थी और निंगम अकेली मोटर में चली आती। इस आवागमन में उसके लिभनेथी होने का कप्लेबन लगभग मिट गया। वह लड़िक्यों से औ लड़िक्यां उभमें यों मिलती, जैसे यह उनकी बहुत पुरानी सहेली हैं. य कोई रिस्तेदार है। लेकिन जब वह चली जाती, तो कभी-कभी तीने बहनें आदचयें प्रकट करती—खुदा की कसम! अजीब बात है कि निंगस बिलकुल एक्ट्रेस मालूम नहीं होती!

इस दारान तीनों बहनों ने उनकी एक ताजा फ़िल्म देखी, जिसं प्रकट है कि वह अपने हीरो की प्रेमिका थी, जिससे वह प्यार और मुहत्वर की वातों करती थी और उसे विचित्र निगाहों से देखती थी, उसके सार लगकर खड़ी होती थी, उनका हाय दवाती थी। मरी वीवी कहती, "कम वहत उसके फ़िराक में कैसी लंबी-लंबी आहें भर रही थी, जैसे सचमूच उमके इक्क में गिरफ्तार है!" और उसकी दो छोटी वहनें अपने कुंबारे एक्टिंग से अनिभन्न दिलों में सोचती, "और वह कल हमसे पूछ रही थी कि गुड़ की मेली कैसे बनती है!"

निरिचत रूप से भावनाओं एवं अनुभूतियों का अभिनय वह सही तौर पर नहीं करती थी। मुहब्बत की नब्ज किस तरह चलती है, यह अनाड़ी उंगलियां कैसे अनुभव कर सकती हैं? इक्क की दौड़ में थककर हांफना और स्कूल की दौड़ में थककर सांस का फूल जाना, दो अलग चीजें हैं। मेरा विचार है कि स्वय निगस भी इसके अंतर और भेद से परिचित नहीं थी। निगस के शुरू-शुरू के फ़िल्मों में जानकार निगाहें फ़ौरन याल्य कर सकती है कि उसकी कलाकारी 'फरेक्कारी' से मुक्त थी।

क्लाक्तरों का यह कमांव है कि कंकाकारों में बनावट की मिला-बट पालूम न हो। वेकिन नियम की कंकाकारों की बुनियादें पूकि अनुसब पर आधारित नहीं थी, अतः उसमें यह नियोदता नहीं थी। यह केवल उसकी लगन थी कि यह माननाओं और बनुभृतियों का सफल संभित्रय न कर सकने के बावनूद सपना काम निभा जाती थी। एम और अनुषव के साथ-साथ अब यह यहुत पुरन्ती अहिरायार कर पूकी है। अब उसको इस्क की सीह और स्कूल की एक गील की दौड़ में

मकर हाफ़्ते का रहत्य और 'घंद काकुम है। अब तो उसको तात के हरूके-से-स्फे चतार-चडाव की मरोवैशानिक पृष्ठमूमि भी जात है। यह बहुन अच्छा हुआ कि उसने कलाकारी की मजिसें धीरे-बीरे

कह बहुत अच्छा हुआ (के उतन कालारा का माजक धारिनार त्य की। अगर वह एक हो छलाग में आविशों मंडिक पर पहुंच वादी, ती फिल्म देवनेवाले समझारा छोगों और यहिल क्ष्मका की बहुत हो गवार किरम का दुख पहुंचता। और यदि लक्ष्मका की लक्स्या में परदे से कामा, अधिसामा लोक्य में भी बहु अभिनेती बनी एहती और अपनी आपू को नक्कार और चालक बंजाबी के गज से नाएकर दिखाती, ती में इस आपान की जाव न एकर निक्छित मर प्राप होता!

सिंसि में ऐसे घरामे में जन्म किया था कि उसको येन-केन प्रकारेण मिनिनी वनना ही था। जहनबाई के यक में बुदारे का यू पक बोक रहा था। उनके से पुत्र में, किंदु उनका सारा व्यान और सारा प्रमानिय पर ही मेंदिन था। उनकी वनक म मूरत खारारण थी। गोन में सुर की उसरांत को भी कोई समाना न थी, परंदु जहनबाई जातनी भी कि सुर उरान किया था। वनता है और सायारण वनक म सुरा में मिन सुर उरान किया था। वनता है और सायारण वनक म सुरा में भी कि सुर उरान किया था। वनता है और सायारण वनक म सुरा में भी कि सुर उरान किया था। वनता है और सायारण वनक म सुरा में भी का करता है। यहाँ वनह है कि उन्होंने बात मारकर उसकी पैश्व की या। वनती है। यहाँ वनह है कि उन्होंने बात मारकर उसकी

परवरिश की और कोन के अर्थत कोमल और छोटे-छोटे कण जोड़कर समये मनहरे स्थल को साकार किया।

जद्गवाई थी। उनकी मां थी। उनका मोहनवायू था। बेबी निष्ट थी। उसके दो भाई थे। इनका बढ़ा कुनवा था, जिसका बोझ विक्रं पद्गवाई के गंभी पर था। मोहनवायू एक बढ़े रईसजादे थे। जद्दबाई कि गरू के म्बरों और कोफिल-कंठ के जादू में ऐसे उलझे कि दीन-दुनिया का होग न रहा। यू बसूरत थे। जिद्दित थे। स्वस्य थे। लेकिन थे सब दीलतें जद्दबाई के दर पर भिरारी बन गईँ। जद्दबाई का उठ जमाने में उंका बजता था। बढ़े-बढ़े खानदानी नवाब और राजे उनके मुजरों पर सोने और चांदी की बारिश करते थे। मगर जब बारिशं थम जातीं और आकाश निखर जाता, तो जद्दनबाई अपने मोहन को सीने से लगा लेतीं कि उसी मोहन के पास उनका दिल था!

मोहनवाव अपने अंतिम समय तक जद्दनवाई क साय घे। वह उनका वड़ा सम्मान और आदर करती थीं, इसलिए कि वह राजाओं और मवावों की दौलत में ग्रीवों के खून की वू सूघ चुकी थीं। उनको अच्छी उत्तरह मालूम था कि उनके इश्क की घारा एक ही दिशा को नहीं वहती। वह मोहनवावू से प्रेम करती थीं कि वह उनके बच्चों का वाप था।

विचारों के वहाव में जाने कियर वह गया "निगस को, वहरहाल, ऐनट्रेस वनना था, चुनांचे वह वन गई। उसके उन्नित के शिखर पर पहुंचने का रहस्य—जहां तक में समझता हूं—उसकी ईमानदारी है, उसका साहस है, जो कृदम-व-कृदम, मंजिल-व-मंजिल उसके साथ रहा है।

एक बात जो इन भेंटों में विशेष रूप से मैंने महसूस की, वह यह है कि निर्मास को इस बात का एहसास था कि जिन लड़ कियों से वह मिलती है, वे किसी अन्य प्रकार के पानी और फूल, माटी और वायु से वनी हैं। वह उनके पास आती थी और घंटों उनसे मासूम ढंग की बातें करती थी। उसको शायद यह भय था कि वे उसका निमंत्रण ठुकरा

हेंगी। वे कहेंगी कि वे उसने यहां कैसे जा सकती है ? मैं एक दिन पर पर मौजूद पा कि उसने सरसरी तौर पर अपनी सहेजियों से कहा, "अब कभी तुम भी हमारे पर आओ।"

बह पुनकर क्षीनों बहनों में बड़े ही मोहिनम से एक-मुसरे की और देखा। वे धामद वह धोज रही थी कि हम नीमस की यह दानद केसे स्वीकार कर सकती हैं ? परतु मेरी नीबी चुक्ति मेरे चिनकों से परिचल हो, इसीकए एक दिन नीमस के समातार आयह पर उसका निमंत्रण स्वीकाश कर किया नया और मुखे बनाए बिना टीनो उसके घर चली गई।

मीनत ने जरनी कार मेज दी थी। जब वे बंबई के ए जूसूरा स्थान मीन इहाद के उठा एकेंट में पहुंची, जहां जिनसे एहती थी, ही उन्होंने सन्वव दिया हि उनके जामनत र विचेष प्रश्नंत किया गया है। मोहान-बाद बीर उनके थो नी-तवार छड़कों को आगाह कर दिया गया था कि वे मर में अवेश न करें, बबीकि नित्तस की महीलिया का रही है। पुरस मीकरों को थी जब कार में खाने की अनुस्तित नहीं था, जहां हर 'छम्चानित' मेहानामें को ठहराया थया था। स्वयं जहनवाई योही देर के जिए सीप्यारिक तीर पर उनके पास बैठी और फिर खंग्द चली गई। विद्यु उनकी स्वरोध प्रश्ना कर स्वरोध में।

होनों बहुनों का कहना है कि निषम उनके आगमन पर कूछी व हमाती थें। वह हती द्वारा खुश थी कि बार-बार प्रवर्त-भी जाती थी। अपनी महेरियों के सकरात में उसते नहे योग और उत्साह का प्रवर्गन किया। पात ही पोर्स्डन केंद्री थी, जिनके मिक्क तोक नसहूर से। यादों में व्यावन निष्य स्थाय यह सामन क्या में तैयार कराके लाई, क्यो-कि वह यह कान नीकर के मुदुर गड़ी करना चाहती थी, हमिल कि इस बहुने हे नीकर के भीतर आने की इसामना की अह विक्ता था।

वातिष्य-सत्वार के इस बोधा व ब्रारोध में गरियस में वपने नए क्षेत्र का मिकास कोइ दिया। मेहसमारी ने आत्यास बाहिर किया, दो नायस में कहा, "कोई बात नहीं, बोधी मुस्सा होगी, मगर बैंडी जनको बुच कप बेंचे और जानका ठीक हो खायगा।"

-11 17 E 11

मोहनवाव को उससे और उसको मोहनवाव से मुहब्बत थी।

मिल्क शेक पिलाने के बाद निर्मा ने मेहमानों को अपना एलवम

दिसाया, जिसमें उसकी विभिन्न फ़िल्मों के 'स्टिल' थे। उस निर्मा में,
जो उनको ये फ़ोटो दिसा रही थी और उस निर्मा में, जो इन तसवीरों

में मौजूद थी, कितना अंतर था! तीनों बहनें कभी उसकी और देखतीं
और कभी एलवम के पृथ्ठों की और और अपने विस्मय की इस प्रकार
प्रयट करतीं, "निर्मल, तुम यह निर्मल कैसे बन जाती हो?"

निमस जवाव में केवल मुस्करा देती।

मेरी वीवी ने मुझे बताया कि घर में निगस की हर हरकत, हर अदा में अलहड़पन था। उसमें वह शोखी, वह तर्रारी, वह तीखापन नहीं था, जो परदे पर उसमें दिखाई देता है। वह बड़ी ही घरेलू किस्म के लड़की थी। मैंने खुद यही महमूस किया था। लेकिन जाने क्यों, उसकें छोटी-छोटी आंखों में मुझे एक विचित्र प्रकार की उदासी तैरती नज आती थी, जैसे कोई लावारिस लाश तालाब के ठहरे पानी पर हवा वे हलके-हलके झोंकों से बहती होती है!

यह निश्चय था कि ख्याति की जिस मंजिल पर निर्मस की पहुंचन था, वह कुछ अधिक दूर नहीं थी। भाग्य अपना निर्णय उसके पक्ष करके सारे संबंधित काग्ज़ात उसके हवाले कर चुका था। लेकिन कि वह क्यों चितित और संतप्त थी? क्या अज्ञान के तौर पर वह यह मह सूस तो नहीं कर रही थी कि इक्क और मुहब्बत का यह कृत्रिम खें खेलते-खेलते एक दिन वह किसी ऐसे जलसून्य, निर्जन रेगिस्तान निकल जाएगी, जहां रेत-ही-रेत, धूल-ही-धूल होगी—प्यास से उसके कुछ सूख रहा होगा और क्षितिज पर छोटी-छोटी बदलियों के स्तर में केवल इसलिए दूध नहीं उतरेगा कि वे खयाल करेंगी कि निर्मस व प्यार के वनावट है। घरती की कोख में पानी की बूदें और अधि इं जाएंगी—इस विचार से कि उसकी प्यास महज ए

दिसादा है और यह भी ही सकता है कि स्वयं निगस भी यह महसूस " करने लगे कि बेरी प्यास कही सूठी तो नहीं ?

इतने बरस बीत जाने पर, में अब उसे स्कीन पर देखता हूं, सी मुसे उतकी उदासी मुख अजीव सी रुपती है। पहले उसमें एक निश्चित

स्रोज थी, लेकिन अब स्रोज भी उदास और कृतित हो गई है। स्यों ?

इसका उत्तर स्वयं निमस ही दे सकती है। तीनो बहनें चुकि चोरी-घोरी गाँगत के बहा गई थी, इसलिए वे अधिक देर तक उसके पास न बैठ सकी। छोटी दो को यह अंदेशा या कि ऐसान हो कि मुझे इसका पता हो आए। अलः उन्होने निमस से विटा चारी और वापस घर मा गई।

निमित्त के सबंध में वे जब भी बात करती, सुम-फिरकर उसके विवाह की समस्या पर भा जाती। छोटी दो को यह जानने की इच्छा थी कि वह क्य और कहा सादी करेगी ? मड़ी, जिसकी सादी हुए पाच वर्ष हो चुके थे, सोचली भी कि वह बादी के बाद मा कैसे बतेगी ?

कुछ देर सक मेरी बीबी ने निवस से इस खफ़िया मलाकात का हाल छिताए रला । अंसत- एक रोज बता दिया । मैंने बनावटी नाराजगी खाहिर की, तो जनने सच धमशते मुझसे माफी मांगी और कहा,

"दरअसल में हमसे गलती हुई, मगर खदा के लिए अब आप इसकी

चर्चा किसीसे न की जिल्ला !" षड् बाहुती थी कि बात मृत्र ही तक रहे। एक अभिनेत्री के घर जाना सीनों बहनों के नजरीक बहुत ही पटिया बात थी। वे इस 'हरकत' को छिपाना चाहती थी। अत. जहा तक मुझे मालूम हुआ, इमका

उस्तेल उन्होंने अपनी मां से भी नहीं किया था, हालादि वह बिलकुल संकृषित विचारों की नहीं थीं। में मब तक न समझ सका कि जनकी वह इरकत नियनीय हरकत

क्यों थी ? अवर वे अनिस के यहा गई थीं, तो इनमें बुराई ही क्या थी ? काशारी निवनीय और थाणित क्यों समझी जाती है ? क्या हमारे परिवार में ऐंगे व्यक्ति नहीं होते, जिनकी सारी उच्च थेंग्सेवाडी और

छल-मपट में गुजर जाती है ? निमस ने तो कलाकारी को अपना पेशा बनामा, उसने इसको रहस्य बनाकर नहीं रसा था। कितना बड़ा फरेब

है यह, जिसमें ये लोग पांसे रहते हैं !







मेरी फिल्म देखने की इच्छा और फिल्मों का बौक अमृतसर ही में समाप्त हो चना था। इतने फिल्म

देलें में कि अब कनमें मेरे लिए कोई आकर्षण हो न रहा मा। मही अकट है कि जब में सालाहिक 'मूनवित्रर' का सपादन करने के सिलसिक 'में बंकर 'हुवा, नो महीनों किसी सिनेमा की और कदम न बदाया! सोलाहिक फिल्मी या। हर फिल्म का की पास निल सकता मा, मगर संबंधियत उपर को कसती हो नहीं थी।

जन दिनो अभिनेशियों में एक अभिनेशी—महीम बानो—विशेष रूप से जिया शिक्षा मुंदरता और रूप की बहुत चर्चा थीं। विश्वानमीं में भेषे परी-बेद्दा कसीन वहा जाता था। में के अपने हैं। अव्वाद में उसके कई फोटो देखें। यह बड़ी ही रूपवर्ता थी। जवान थी। आस तौर पर आर्थि बड़ी खुनबुरत थी। और जब आर्थे आकर्षक हो, तो साम बेहर आप्नेज कन प्रताह है।

निर्मान के समनतः हो फिटम वैवार हो चुके में, जो सोहराव मोदी ने बनाए ये बीर जनता में काफी फोरिय हुए में ! में फिरम में मही देख सका या। मादम नहीं, तथी ? काफी समय बीत नामा जब निनम्ते मुब्दिन की ओर से उनके सामान्यर ऐतिहासिक फिरम 'पुनार' का इस्त-हार बढ़े बोरों पर हो पहा था। परी-चेहरा नसीम इसमें नूरवहीं के स्थ में पेस की जा रही भी और छोहराव मोदी स्वयं इसमें नहरवपूर्ण पार्ट अहा कर रहे में

फिल्म की तैयारी में काजी समय लगा और इस दौरान अलवारों और पिकाओ में को स्टिक प्रकारित हुए, वे यह सातदार में । नसीम मूर्णहा की पोशाक में बही आकर्षक, मुंदर और प्रभावशाकी रिलाई देती थी।



'पुकार' के उद्घाटन-समारोह में मैं आमंत्रित था। यह जहांगीर की न्यायित्रयता का एक मनगढ़ंत किस्सा है, जो वड़े भावूक और वियेटरी छंदाज में पेश किया गया है। िक हम में दो वातों पर बहुत जोर था—संवादों और पहनावे पर। संवाद यद्यपि अस्वाभाविक और वियेटरी टाइप के थे, लेकिन बहुत जोरदार और प्रशंसनीय थे, जो श्रोताओं पर अपना प्रभाव डालते थे। चूंकि ऐसा फिल्म इसके पहले नहीं बना था, इसलिए सोहराव मोदी का 'पूकार' सोने की खान सावित होने के अलावा भारतीय फिल्म उद्योग में एक क्रांति उत्पन्न करने का कारण भी हुआ।

नसीम की कलाकारी कमजोर थी। लेकिन उसकी कमजोरी को उसके प्राकृतिक सौंदर्य और नूरजहां के लिवास ने, जो उस पर खूब सजता था, अपने अंदर छिपा लिया था।

इसी बीच नसीम के संबंध में भांति-भांति की अफ़वाहें फैल रहीं थीं। फ़िल्मी दुनिया में स्कैंडल आम होते हैं। कभी यह सुनने में आता था कि सोहराब मोदी नसीम वानो से शादी करनेवाला है। कभी अख-बारों में यह समाचार प्रकाशित होता था कि निजाम हैदराबाद के सुपुत्र मुअक्ज्यमजाह साहब नसीम बानो पर डोरे डाल रहे हैं और भविष्य में शीझ ही उसे ले उड़ेंगे। यह समाचार सही था, क्योंकि निजाम के सुपुत्र का निवास उन दिनों अकसर बंबई में होता था और वह कई बार नसीम के मेरीन ड्राइव-स्थित मकान पर देखे गए थे।

शहजादे ने लाखों रुपए खर्च किए। बाद में हुस्त का हिसाब देने के सिलिसले में उन्हें बड़ी उलझनों का सामना करना पड़ा। किंतु यह बाद की बात थी। वह हजरत अपने रुपयों के जोर से नसीम की मां, उर्फ छिमियां, को राजी करने में कामयाब हो गए। परिणामस्व प्य आप परी-चेहरा नसीम का सौंदर्य खरीदकर उसे उसकी मां के साथ हैदराबाद ले गए।

थोड़े ही समय के बाद दुनिया को देखे हुए छिमियां ने यह अनुभव किया कि हैदराबाद एक के देखाना है, जिसमें उसकी ब्राह्म रहा है। आराम और सुख के तमाम सामान वहां बातानरण में पूरण-सी थी। फिर बया पता था कि सह बारे की बंचल तरीयत में समायक कोई इन्कटाब आ जाता और समीध बातो इपर की पहती, न उपर की। असा धीनयों ने बड़े डेयट से बाग जिया। हैदराबाद है निकतना यहुत कटिन था। समर यह अपनी बच्ची नसीम के माम बाग्य वर्ष कीटने में सफल ही गई।

मैं फिरमो बुनिया में दाखिल हो चुका था। कुछ देर 'मूं'ती' को हैक्पिय हे प्रतिरिक्क कित्म कंग्नी में काम किया, वर्षात क्रायरेटरों के कंग्नी कंग्नीविक उनटी-नीबी आपा में फिल्मों के संवाद कियाता रहा।

इसी श्रीच एक ऐलान नजरों से गुजरा कि कोई साहय 'अहसान' है। उन्होंने एक फिल्म कपनी 'लाजमहरू पिक्वमें' नाम से स्यापित की है। पहला फिल्म 'जजाला' होगा, जिसकी हीरोइन नसीम बानो है।

स्त फिल्म के निर्माताओं में बो मधहुर हस्तियां थीं। 'पुकार' का कैयक नमाल अमरोही और 'पुकार' ही का पिकाबिटी वीनर एक एक मुग्ती। फिल्म की तैयारि के दीवान कई बातने को हुए। अमेरि हुएन कमाल अमरोही और एम० ए० मुग्नी की कई बार वाच्या में सार्व हुई। दे दोगों व्यक्ति क्षारत तक भी पहुंचे, मधर 'जवाका' अंतत. पूर्व हो ही गया।

गया। महानी मानुली थी, लगीठ कमबोर था। डायरेरवल में कोई दम मही था। अत: यह फिल्म खड़क न हुवा जीर अहलानवाह्य को खाना नुकतान उठाना पड़ा। परिभासन्त्रक्य उनकी अपना कारोबार यद कर

देना पड़ा।

परंतु इन ध्यवताय में वह अनना दिल नदीम बानो को दे वैठे। महसानवाहब के लिए नसीम अवनवी नहीं थी। उनके एता सानवहादुर मुहम्मद सुलेमान, चीक हमीनियर, नसीम की मां, उर्फ छनिया, के पुजारी र यह कहिए कि एक दुव्दि से वह जनको दुखरी बीबी थी। अहसानसाह्य को कभी-न-कभी नसीम से मिलने का अवसर मिला होगा। फिल्म की तैयारी के दौरान तो खैर वह नसीम के विलकुल निकट रहते थे। किंतु लोगों का कथन है कि अहसान अपनी झेंपू और शरमीली तबीयत के कारण नसीम की आत्मीयता का पूरा लाभ नहीं उठा सके। सेट पर आते, तो खामोश एक कोने में बैठे रहते। नसीम की बहुत कम बातें करते। कुछ भी हो, आप अपने उद्देश्य में सफल हो गए, क्योंकि एक दिन हमने सुना कि नसीम ने अहसान से दिल्ली में शादी कर ली है और यह इरादा प्रकट किया है कि वह अब फिल्मों में काम नहीं करेगी।

नसीम वानो के पुजारियों के लिए यह समाचार वड़ा हृदय-विदारक था, वयोंकि उसके हुस्न का जलवा केवल एक आदमी के लिए सुरक्षित हो गया था। अहसान और नसीम का इश्क तमाम मुक्किलों को पार करके शादी की मंजिल तक कैसे पहुंचा, मुझे इसका ज्ञान नहीं, लेकिन इस संवंध में अशोककुमार का कथन वहुत दिलचस्प है। अशोककुमार कैप्टन सिद्दीकी नामक एक सज्जन का दोस्त था। यह जनाव अहसान के निकटतम संवंधी थे। 'उजाला' में इन्होंने काफ़ी हपया लगाया था।

एक दिन जब अशोक सिद्दीकीसाहब के घर गया, तो वह नहीं थे, लेकिन वह सुगंध मौजूद थी—बड़ी मनमोहक, किंतु बड़ी उच्छृंखल ! अशोक ने सूंघ-सूंघकर नाक के जिरए मालूम कर लिया कि वह सुगंध ऊपर की मंजिल से आ रही है। सीढ़ियां चढ़कर वह ऊपर पहुंचा। कमरे के किवाड़ थोड़े-से खुले थे। अशोक ने झांककर देखा। नसीम बानो पलंग पर लेटी थी और उसके पहलू में एक सज्जन बैठे उससे हौले-होले बातें कर रहे थे। अशोक ने पहचान लिया—हजरत अहसान थे, जिनसे उसका परिचय हो चुका था।

अशोक ने जब कैंप्टन सिद्दीकी से इस मामले में बात की तो वह मुस्कराए, "यह सिलसिला काफ़ी देर से जारी है।"

शादी पर और शादी के वाद कुछ अखबारों में हंगामा रहा। मगर फिर नसीम फ़िल्मी दुनिया से लुप्त हो गई।

इसी बीच फिल्मी दुनिया में कई ऋतियां आईं। कई फिल्म कंपनियां

26

बनीं, कई टूटी 1 कई मितारे उमरे, कई हूबे 1 हिमांतु एवं की सोरमूर्ण मृत्यु के बाद बंबई टॉकीब में कराबकता केनी हुई की 1 देविकासनी (पीन्ती हिमातु राय) और रामबहादुर कुनोशाल (जनस्क मैनेवर) में बाउ-बात पर करती थी 1 नतींबा यह हुआ कि रामबहादुर अपने पुर के सार बंबई टॉकीब से अवन हो गए। इस ग्रुप में ब्रोडमुमर एसन मुसामीं,

साप देवई टॉनीज से अवन हो गए। इस ग्रुप में प्रोहमुनर एसन मुचर्ग, म्हानीनार क्षेर डायरेन्टर सान मुचर्ग, प्रसिद्ध अभिनेता अधोरकुमार, कवि मरोग, माउड रिकाडिस्ट एसन बाचा, कामेडियम बीन एसन देसाई, बानगण-नेसक साहिद सतीछ बीर संतोषी सामिक थे।

मैठे-बेठे एक दिन एव॰ मुलर्जी को यह मुत्ती कि नवीम यानी की बारत लोककर कांचा बाए। यह यह जमाता बा, वब उसे अगरी उत्तर पूर्ण विद्याल था। जावन्य-केट सकतातों के बाद उत्तरी यह अनुमन होने कमा कि वह जिन काम में हाय डाठेगा, पूरा कर देता।

नारत लांचक कार्य चार्य । यह वह जमाल बार, वह कारा करत पूर्व किरता मां । जायक्-पेड सकरताओं के याद उसकी यह अनुभव होने कमा कि वह किम काम में हाथ बालेया, पूरा कर हैमा ! अत. शलकाल ही नहींम बानों तक पहुचने के पारंत बोच निल्द पाद ! बारोह की मजह है एसल मुक्तीं के भी कंटन निल्हेंमें, वे बहु पत्रके मंत्रव ये ! एसके मांका पायबहादुर चुन्तीशाल के अहसान के पिता लानवराहुर मुहम्मद सुनेमान से बच्छे और बन्दिन क्या ये ! कत. दिस्कों में नहींन से सामेत करने में एसल मुक्तीं को निक्सी

पती संजयबाद पूर्वभय सुनमान से बच्छ बार बरान्य स्वय से । कत, दिल्ली में नेवीम से सफ्तें स्थापित करने में एक न्यूयारी को निक्ती कांठनाई का सामना न करना पड़ा। परंतु सबसे बड़ी बात तो अहसान २९ की रहामंद करना मा।

मुगर्जी का जातमिक्त्वास माम आया। अहसान ने पहले तो साफ़ जनाव दे दिया, छेकिन आगिर रजामंद भी हो गया। दिल्ली में सफलता कि होने गाइकर जब मुगर्जी बंबई बापस आया, तो समाचार-पत्रों में यह हाबर बड़े ठाठ से प्रकाणित कराई कि फ़िल्मिस्तान के पहले फ़िल्म, 'पाल-पाल दे नौजवान' की हीरोइन नगीम बानो होगी। फ़िल्मी क्षेत्री में गनसनी फैल गई, वयोंकि नसीम फ़िल्मी-जगत से हमेशा के लिए संबंध- बिच्छेद कर नकी थी।

फुछ दिनों बाद मलाठ से धाहिद लतीफ़ का फ़ौन आया कि प्रोड्यू-सर एस० मुखर्जी मुझसे इंटरच्यू करना चाहते हैं, क्योंकि सिनेरियो डिपार्ट-मेंट के लिए उन्हें एक आदमी की जरूरत है।

नीकरी प्राप्त करने की मुझे कोई स्वाहिस नहीं थी। केवल स्टूडियो देखने के लिए मैं फ़िल्मिस्तान चला गया। वातावरण बहुत अच्छा था, जैसे किसी यूनिविस्टी का। उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुखर्जी से मेंट हुई, तो वह मुझे बहुत पसंद आए। अतः वहीं कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। वेतन बहुत थोड़ा था, जुल तीन सौ रुपए माहवार और दूरी भी अधिक थी। इलेविट्रक ट्रेन से एक घंटे के क्रीब लगता था गोरेगांव पहुंचने में। लेकिन मैंने सोचा, ठोक है। वेतन थोड़ा है, परंतु. मैं इधर-उबर से कमा लिया करूंगा।

आरंभिक दिनों में तो फ़िल्मिस्तान में मेरी हालत अजनबी की-सी थी, किंतु बहुत शीघ्र मैं सारे स्टाफ़ के साथ घुल-मिल गया। एस० मुखर्जी से तो मेरे संबंध दोस्ती तक पहुंच गए थे।

इस दौरान नसीम बानो की कुछ झलकियां देखने का मौका मिला, पयोंकि सीनेरियो लिखा जा रहा था, इसलिए वह कुछ क्षणों के लिए घोटर में आती और वापस चली जाती।

एस० मुखर्जी वड़ा ही दिक्कत पसंद आदमी है। महीनों कहानी को दुहस्त करने में रूग गए। खुदा-खुदा करके फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई। मगर ये वे सीन थे, जिनमें नसीम वानो नहीं थी। आख़िर उससे एक

दिन मेंट हुई। स्टूडियो के बाहर फोल्डिय कुरसी पर बैठी मी। टांग-पर-हाय रहे अरसत से पाय भी रही थी। असीक ने उससे मेरा परिचय कराया। तमीम ने बड़ी बाधेक आबात में कहा, "मैंने इनके छेस और महानिया पत्री है।"

पोड़ों देर ओव्नेपरिक बार्ज हुई और यह पहली मुन्तकात खरम हूरें। पुरू कह मेक-प्रप में थी, इस्तिल्य में उसके झराको हुएन का केराजा न कर सका। एक यात जो मेने विशोध क्य से अनुभव की, सह यह भी कि योजते नयम जेल कोशिय-मी करनी पढ़ती थी।

'पुकार' की नवीस में लोर 'बल-मल रे तीयवान' की नक्षीस में परिता-सामान का जबर था। उपर वह मलका न्रवहा के राजवी लिकास में भमरती हुई और हथर आरल-वेचन-दल की एक रवसंविका की नदी में। शीम-बार बार मेह-अप के बिना रेवा, तो मैंने तीचा— निमा महीकल की सवाने के लिए और कारते हुनों में नए जीवन का संचार करने के लिए इसमें बेहनर और कीर मेह हो सकती। बहु जगह मा कीना लहा नक्षीस समी होती, एकदम बख जाता।

योजान और लियान के चुनाव में यह बड़ी 'रिवर्व' है। और रम चुनते के मानने में जो सारीका मेंने इसके यहा देखा, और कहा नहीं देखा। पीजा रम बड़ा मजरनाक है, बचीकि बनती रंग के लग्हे आदमी में करनर पीतिया का मरीज बना देते हैं। बगर मनीय कुछ हम वैपर-बाही से यह रण हरनेमान बस्ती थी कि मुखे आस्पर्य होता था।

नाहा ता यह रण हत्त्रमान बराता या १४ न्यून सारवय होता था १ मागीय का त्रिय बहुतावा साहते हैं। सराद भी यहनाही है, सरद सहा-करां) तानवार-कभीव बहुतत्रों है, तपर निक्त चर की बहुतरहीवारों में १ यह करके पहनाते हैं, हर्तकारन सही करती। वही बरावर है जि उनके भाग्न करी पराने करने बन्नी कराते हारान से नीवन है।

सांत को पुरान करने का निकास होता न वानुक है। सोता को को बहुन वरिष्यों पाया। बड़ी नाजुकनी श्रीरत है, सार रेट पर बरावद करी दहती थी। बन को समुद्ध करना सामान कार्य नटी, कर्दनने दिहतेने करनी परती थी। यदी सुमार देवासी दीरती के सामने उठकनेकर करनी परती थी। वेदिन बेदे देखा कि नसीम उकताती नहीं थी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसको कला-कारी का बहुत घौक है। हम यूटिंग के साय-साथ कलाकारी भी देखते थे। नसीम बानो का काम बस गवारा था। उसमें चमक नहीं थी। वह संजीदा अदाएं मुहैया कर सकती है, अपनी मुगुळकाळीन रूप-रेखा की सांकियां प्रस्तुत कर सकती है, परंतु कृदरटान निगाहों के लिए कलाकारी का जीहर पेश नहीं कर सकती। किर भा 'चल-चल रे नीजवान' में उसका ऐविटग पहले फिल्मों की तुलना में कुछ बेहतर ही था। ::

मुखर्जी उसमें कुछ गरमी और उत्तेजना उत्पन्न करना चाहता था। मगर यह कैसे पैदा होती ? नसीम अत्यधिक ठंडे मिजाज की है। परि-णाम यह हुआ कि 'चल-चल रे नौजवान' में नसीम का कैरक्टर गडमड होकर रह गया।

फ़िल्म रिलीज हुआ। रात को 'ताज' में एक ज्ञानदार पार्टी दी गई। फ़िल्म में नसीम जैसी भी थी, ठीक है; मगर वह 'ताज' में सबसे अलग नजर आंती थी, प्रभावज्ञाली और मुग्लिया शहजादियों की-सी ज्ञान और व्यक्तित्व लिए हुए!

'चल-चल रे नौजवान' की तैयारी में दो वरस लग गए थे। जव फ़िल्म आशा और संभावना के अनूरूप सफल और लोकप्रिय न हुआ, तो हम-सब पर निष्क्रियता और पस्तिहिम्मती छा गई। मुखर्जी को बहुत आघात पहुंचा। मगर कंट्रैक्ट के मुताबिक चूंकि उसे 'ताजमहल पिक्चर्स' के एक फ़िल्म की निगरानी करनी थी, इसलिए कमर कसकर काम शुरू करता पड़ा।

फिल्म 'चल-चल रे नौजवान' की तैयारी के दौरान अहसान और मुखर्जी के संबंध बहुत वढ़ गए थे। जब ताजमहल पिक्चर्स के फिल्म का प्रश्न आया, तो अहसान ने उसका सारा बोझ मुखर्जी के कंधों पर डाल दिया। मुखर्जी ने मुझसे परामशं किया। अंत में यह तय हुआ कि 'बेगम' शीपंक से मैं एक ऐसी कहानी लिखू, जिसमें नसीम की खूबसूरती का अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाएं।

'बेगम' लिखने के दौरान मुझे नसीम बानो को बहुत निकट से देखने

हे अवसर प्रिने । मै और मुखर्की दोपहर का खीना उनके घर पर खाते पे और हर रोज रात को देर तक कहानी में सुधार और संशोधन करते चे≀

मेरा अनुपान या कि मसीम बड़े आखीशान मकान में रहती है। मेनिन वर घोडवडर रोड पर उसके वहते में प्रवेश किया, हो मेरे आस्वर्य की मीमा न रही । बंगला बहुत ही सस्ता हालत में था । बड़ा मामूली हिस्प का फरींचर था, जो शायद किराए पर किया गया था । घिसा हुआ कालोन, सीली हुई दीवारें और क्यों इस पठमि के साथ भैने लियनेत्री मसीम बानों को देखा । दंगले

के बरागदे में वह म्वाले से दूध के कृपनों के बारे में बातचीत कर रही भी। उसकी दबी-दबी आवाज, जो ऐसा प्रतीत होता या कि कीशिश के साप गंत से निकाली जा रही है, न्वाले से यह स्वीकार करवा रही थी कि उसने आधा सेर कुछ का हेर-फेर किया है। आधा सेर बुध और सिने-मनार की अभिनेत्री अपनरा नसीम बानो, जिसके लिए बीसबी राताब्दी के कई फरहाद इच की बहरें निकालने के लिए वैपार में !

मीरे-भीरे महो ज्ञात हुआ कि 'पुकार' की नूरणहा बडी घरेल किस्म

की भीरत है और उसमें ने विशेषकाए और गुण मौजूद हैं, जो एक साधारण गृहिणी में होते हैं । उनकी विकाद 'बेनम' का प्रोडकान सक्य हुआ, तो साय-राजा और वेश-भूपा की व्यवस्था का सारा काम उसने समाल लिया । अनुमान वा कि दग-बारह तबार चाए इस मद पर उठ जाएगे, तिहित नतीम ने दरजी की घर में विटाहर अपनी पुरानी साहियों, कमीजी भीर मरारी से सभी योगाकें सैवार करवा सी । मसीम के पान अमिनन कपड़े हैं। मैं पहले वह चुका हं कि वह लियास पहनती है, इलोमाल नहीं करती । उस पर हर लियास सबता है। यही बारण है नि 'वेगम' में एत॰ मस्त्रजी में उनको काइसीर के देहात

The state of the s

1

ż

की एक अब्हुट लड़की के रूप में पेश किया। हीर का लंबा कुरता और छाचा पहनाया। आधुनिक लिवास में भी पेश किया। di

हम सबने इस फिल्म की तैयारी पर बहुत मेहनत की थी, विशेष रूप से मुरार्जी ने। हम-सब देर तक (कभी-कभी रात के तीन-तीन बजे तक) बैठे काम करते रहते। मैं और मुखर्जी कहानी की नोक-पलक दुक्स करते रहते और नसीम और अहसान जागने का प्रयत्न करते रहते। जब तक अहसानसाहब की टांग हिलती रहती, वह हमारी वार्ते सुनते रहते। लेकिन ज्योंही जनकी टांग हिलनी बंद हो जाती, हम-सब समझ जाते कि यह गहरी नींद सो गए हैं।

नसीम को इससे बड़ी शुंशलाहट होती थी कि उसका पित नींद का ऐसा माता है कि कहानी के अत्यंत नाजुक मोड़ पर लंबी तानकर सो जाता है। मैं और मुखर्जी अहसान को छेड़ते थे, तो नसीम बहुत खिन्न होती थी। वह स्वयं उसकी अपनी ओर से झिझोड़कर जगाती थी, मगर ऐसा प्रतीत होता था कि वह लोरी देकर उसे और गहरी नींद सुला रही है। जब नसीम की बांसें भी बंद होने लगतीं, तो मुखर्जी छुट्टी चाहते थीर चले जाते।

मेरा घर घोड़बंदर रोड ते बहुत दूर था। विजली की ट्रेन क़रीब-क़रीब पौन घंटे में मुझे वहां पहुंचाती थी। रोज आधी रात के बाद घर पहुंचता। एक अच्छी-खासी परेशानी थी। मैंने जब इसका उल्लेख मुखर्जी से किया, तो यह तय हुआ कि मैं कुछ समय के लिए नसीम ही के यहां रहने लगूं।

अहसान वेहद झेंपू हैं। कोई वात कहनी हो, तो वरसों लगा देते हैं। उन्हें मेरी सुविधा का ध्यान था। वह चाहते थे कि जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता हो, मैं उनसे स्पष्ट कह दिया करूं। मगर शिष्टाचार और संकोच की यह हद थी कि वह दिल की बात जवान पर ला ही नहीं पाते थे। एक दिन अंत में उनके आग्रह पर नसीम ने मुझसे कहा, "थानूं जिस चीज दी जरूरत होवे, दस दिया करो।"

नसीम फ़र्स्ट क्लास पंजाबी बोलती थी। 'चल-चल रे नौजवान' के

बमाने में जब मैने रफ़ीक ग्बनवी है, जो इस पिक्चर में एक महस्वपूर्ण रोल जदा कर रहा था, जिन्न किया कि नसीम पंजाबी बोलती है, तो उसने अपने बिरोप सहजे में मुझसे कहा कि तुम बकते हो । मैंने उसकी विश्वास दिलाने का पयत्न किया, मगर वह न माना । एक दिन झूटिंग के दोरान नसीम और रफ़ीक दोनी मौजूद में, अशीक

अंग्रेजी भाषा के 'जवान-मरोड' वावय नसीम से कहलवाने की चेप्टा कर रहा मा कि मैने रफीक से पूछा, "लाउं । अधडाँबा किसे कहते हैं ?" रफीक ने उत्तर दिया, "यह किस भाषा का शब्द है ?"

मैंने कहा, "पजाबी भाषा का, बसाओ इसका बया अर्थ है ?" रफ़ीक ने अपनी विशेष भूडा में कहा, "मैनू मालूम नई, सी अधड़ीजे दे पुतर !"

नसीम ने गर्दन की हलका-मा झटका देकर रफीक की और देखा भीर मुस्कराजर पंजाधी में उससे पूछा, "सक्बी, बानू मालूम नई ?" रफीक ने जब नसीम के मुंह से पंजाबी सुनी, को शहरी के कथनानु-

सार वह अपनी पहली भूल गया। नसीम से उर्दू में कहा, "आप प्रवादी

į

नसीम ने उसी तरह मुस्कराकर कहा, "जी हा !" में नशीम से मुखातिव हुआ, "तो बताइए, अषड़ोजे का क्या मतलब 8 ?"

नसीम ने कुछ देर सोचा, "वह लियास जो घर मे पहला आसा है।" रफीक गर्यनकी अपनी पहली और बयादा मल गया ।

नसीम के निकटवर्ती वातावरण के बारे में जो खटक्लें थीं, वे धीरे-

भीरे गायन हो गई । मुझे उनके बगछे के गुसलखाने में पहली बार नहाने का अवसर मिला, तो बड़ी निराशा हुई। सेरा विचार था कि वह आधु-निक सामान और सुविधाओं से मज्जित होगा । कई तरह के नहानेवाले साल्ट होंगे, बांड्या साबुन होगा, टब होगा और तमाम कटपटाग चीजें होंगी,

जो हमीन औरतें और अभिनेत्रिया अपने सीश्यं की बृद्धि के लिए इस्ते-माल करती है। अगर वहा केवल एक बस्ते की बास्टी थी, एलुमी नियम का एक डोंगा और मलाड के कुएं का सारी पानी कि साबुन विसते रही और जाम पैदा न हो।

लेकिन नसीम को जब भी देखो, तरो-ताजा और निखरी-निखरी नजर आती थी। गेक-अप करती थी, मगर हलका-हलका — गोख, घटकीले रंगों से उसे घृणा है। यह केवल वहीं रग इस्तेमाल करती है, जो उसके मन और मिजाज के मुताबिक हों।

इयों और सुगंधों से उसे प्रेम है। अतः विभिन्न प्रकार की खुशबुएं उसके पास मौजूद रहती हैं—यानी सेंट तो बहुत ही बहुमूल्य और नायाव हैं। जैवर एक-से-एक बढ़िया और मूल्यवान हैं, पर आभूपणों से लदीं नहीं रहती। कभी हीरे का एक कंगन पहन लिया, कभी जड़ाऊ चूड़ियां, कभी मीतियों का हार।

उनका दस्तरख्वान मैंने कभी सुसज्जित नहीं देखा। अहसान को दमें की शिक़ायत रहती है और नसीम को जुकाम की। दोनों परहेज की कोश्विश किया करते थे। नसीम मेरी हरी मिर्चें ले उड़ती थी और अह-सान नसीम की प्लेट पर हाथ साफ़ कर देते थे। दोनों में खाने पर क़रीब-क़रीब हमेशा एक अजीव बचकाना क़िस्म की छीना-क्षपटी होती थी। दोनों की निगाहें जब इस दौरान एक-दूसरे से टकराती हैं, तो देखनेवालों को साफ पता लग जाता है कि वे एक-दूसरे के पक्के और सच्चे प्रेमी हैं।

वैसे तो अहसान बहुत दुवैल किस्म के आदमी हैं, मगर अपनी बीवी के मामले में बहुत कठोर सावित हुए हैं। नसीम को सिर्फ खास-खास लोगों से मिलने की इजाजत है। साधारण अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से नसीम को बातचीत करने की मनाही है। वैसे नसीम भी छिछोरे लोगों से नफ़रत करती है। जोरोगुल और हंगामा पैदा करनेवाली पार्टियों से वह खुद भी दूर रहती है। लेकिन एक बार उसे एक बहुत बड़े हंगामे में भाग लेना पड़ा।

यह हंगामा होली का हुड़दंग था। जिस तरह अलीगढ़ विश्व-र

......

1,

विद्यालय की एक परंपरा वर्षाऋतु के आरंग में 'महपार्टी' है, उसी प्रकार वबई टॉकीय की परंपरा होली की रय-पार्टी को । चूकि फ़िल्पिस्तान के हतम्य सभी कमेवारी बंबई टॉकीय के धरणार्थी थे, इमलिए यह परंपरा

बहा भी कायम रही। एस० मुखर्जी इस रग-पार्टी के 'रिन सीवर' ये । महिलाओ की कमीड छनकी मोदी और हसमुख पत्नी (बसीव की बहन) के सुपूर्व थी। मैं

शाहिद शतीफ के यहां बैठा था । शाहिद की बीची इस्मत बुगताई और मेरी बीबी (सफिया) दोनो न जाने क्या वार्ते कर रही थी। एकदम शीर पैदा हुआ । इत्मल चिल्लाई, "लो सफिया, वे आ गए ! "लेकिन मैं भी...'

इन्मत इस बात पर वड गई कि वह किसीयो अपने ऊपर रग नही केंबने देती । लेकिन वह बुद्ध दाणों ही में रती में छव-पत्र मुतनी बनकर इसरे भूनों में जानिक हो गई। मेरा और चाहिद रुतीक का हुलिया भी

बही था, जी होली के अन्य मुलो का था। पार्टी में जब कुछ और लोग शामिल हुए, तो शाहिद ने ऊचे स्वर

में कहा, "चलो, नसीम के घर का रुख करो !" रगी से लैस गिरीह धीडयदर रोड की कची-कवी सारकोल लगी

सत्ह पर बेडने बेल-बुटे बनाता और श्वीर मचाता नसीम के बनले की और बल दिया। कुछ मिनटों में ही हम सब यहा थे। शीर सूनकर ममीम और अहमान बाहर निकले । नसीम हलके रंग की जाउँट की सारी में रिपटी मेन-अप नोक-पणक तिचाले जब भीड़ के सामने बरामदे में आई, तो शाहित सतीफ ने 'हमला' कर देने का हुम्म दिया । मगर मैने

इस रोका, "इहरो, पहले जनसे कही क्यहे बदल आए !" नमीम से कपडे बदलने की कहा गया, तो वह एक अदा के साथ मुस्कराई, "यही ठीक है !"

अभी में शब्द उसके मुंह ही। में थे कि होती की विचकारिया बरस

परी। पुछ राणों ही में परी-वेहरा नसीम बानो एक अजीब तरह भी सीपलाक चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो गई। नीले-पीले रुपो की तह में

भी कोई बहुत है जाने का ?" हमने बहुत कहा कि कोई बात नहीं। मौसम बच्छा है। कुछ देर केटदामें पर टहलेंगे, इतने में वाडी आ जाएगी। मगर नसीम मीर मह-

सान में बहुत आग्रह किया कि हम उहर आएं । मुखर्जी चले वए, इमलिए हि उनके पान मोटर थी और उन्हें बहुत दूर नही जाना था । मैं बाहर

बरामदे में सो गया। अहसान वही कमरे में सीफ पर लेट गए।

सुबह नाइता करके जब मैं और सिक्या चले तो रास्ते में उपने युझे यह यात सुनाई, जो ख़ासी दिलवरम है । जब गिक्या और नथीम ने सौने के लिए कमरे में प्रवेश किया, ती

बहा एक ही पलग था। सफिया ने इघर-उघर देखा और नसीम से कहा, "आप सो जाइए।"

नसीम मुस्कराई और पलन पर नई चादर विद्याने सवी, "कपडे सी बदल लें," मह कहकर उसने एक नवा स्लीपिय मूट निकाला, "यह तुम

पहन लो---बिराकुल नया है।" 'बिसकुल नया' पर विशेष खोर था, जिसका तालवं मेरी धीवी समझ गई और कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई। नसीम में सतीप से

भीरे-भीरे अपना स्लीपिंग भूट पहुना । वेहरे का मेक-अप चतारा, बी सफिया ने भारचरं-चित्रत होकर कहा, "हाम, तुम कितनी पीकी हो,

नतीम के फीके होठो पर मुस्कराहट खेल गई, "यह सब मेक-अप की करामात है।"

मेक-अप जतारने के बाद उसने वेहरे पर विभिन्न प्रकार के तेफ

मने और हाम धोकर कुशन उठाया और परना शुरू कर दिया। मेरी

भीषी बहुत प्रमावित हुई। अकस्मात उसके युह से निकला, "नसीम !

"'खुदा की क्रमम, तुम ती हम लोगो से कही अवही हो !" इस अहसास से कि यह बात उसने बंग से नहीं कही, सफिया एक-

दम स्मामीश हो गई।

1 . 1

ज़ुरान का पाठ करने के बाद नशीम सो गई—अप्सरा नसीम— 'पुकार' की नूरजहां, हुस्त की मलिका, सींदर्य की रानो, अहसान की रोशनी, छमियां की बेटी बीर दो बच्चों की मां ! ○

अशोक कुमार



देविकारानी

र्बंदर्द टॉकीज में अराजकता फैल गई। फिल्म का श्रीगणेश हो चका था। हुछ दुस्यों की मृटिंग भी मंपन्न हो चुकी थी कि नजमुलहसन अपनी हीरोइन को सेलोलाइड की दुनिया से खीचकर वास्तविनता के संसार में ले गया । ववर्ड टॉकीज में भवते अधिक चितित हिमाशु राग मा---देविकारानी का पति और बबई टॉकीज का 'रहस्यमय दिल व दिमाग', जिमे मधेजी में 'ब्रेन बिहाइड' कहते हैं।

एस० मुचर्जी - जुस्लीमेकर फिल्म-निर्माता (अशोक गुमार के बहुनीई) इन दिनो वंबई टाकीय में मिस्टर गावक वाना, साउड इंजीनियर, के असिस्टेंट थे। केवल बगाली होने के नाते उन्हें हिमायु राय मे महानू-भृति थी । बह चाहते थे कि किनी-न-किसी तरह देविकारानी दापस आ जाए। अतः उन्होंने अपने आका हिमांस राय से परामधं किए जिना ही अपने भीर पर कोविया की और अपनी विशेष विकासी और चालाठी से दैविकारानी को तैयार कर लिया कि वह कराजता में अपने आधार नाज-मुलहमन की आगोज छोड़कर वापन ववर्ड टांकीड की गोड म चर्छा आए. जिनमें उनके व्यक्तित्व के विवास और जीहर के पनपने की पूरी गुंधा-

प्रदा थी।

देविकारानी वाचरा आ गई : एस॰ गुगर्जी ने अपने मानुक गाठिक हिमान राम की भी अपने दैनत से सैबार कर लिया कि वह देविकारानी को ग्रहुण कर लें। और वेचारा नाममूक्तरमन हम-अंते उन समकत लाशिकों भी गुनी में शामिल ही गया, जिनही राजनीतिक, यामिक और पूर्णी-बारी विकड़मीं और हस्वक्षेत्री ने मानी प्रेमिराओं से जुदा कर दिया uî i



अद्धे-निर्मित, अपूर्ण फिल्म से नजमुलह्मन को कैची से काटकर रही की टोकरी में फेंक तो दिया गया, मगर अब यह सवाल सामने या कि इस्कृताज देविकारानी के लिए सेलीलाइड का हीरों कीन हो ?

हिमांगु राय एक अत्यंत परिश्रमी और दूसरों से अलग-थलग रहकर प्रामोंगी ने अपने कान में रात-दिन व्यस्त रहनेवाले फिल्म-निर्माता थे। उन्होंने यंवई टांकीज की नींय गुरू इस तरह डाली थी कि वह एक आदर्श प्राचित्र-निर्माण-गृह प्रतीत हो। यही कारण है कि उन्होंने वंबई नगर से दूर एक स्थान गलाड को अपनी फिल्म कंपनी के लिए चुना था। वह बाहर का आदर्भा नहीं चाहते थे, इसलिए कि वाहर के आद-मियों के गंबंध में उनकी राय अच्छी नहीं थी। (नजमुलहसन भी बाहर का आदमी था।)

यहां फिर एस० मुरार्जी ने अपने भावुक मालिक की मदद की । उनका साला अयोककुमार बी० एस-सी० पास करके, एक बरस कलक्ष्मता में बकालत पढ़ने के बाद बंबई टॉकीज की लेबोरेटरी में बिना वेतन के काम गीख रहा था। नाक-नव अच्छे थे, थोड़ा-बहुत गा-वजा भी लेता था। अत: मुखर्जी ने प्रासंगिक वार्ता के बीच हीरों के लिए उसका नाम लिया। हिमांकु राय का सारा जीवन अनुभवों से परिपूर्ण था। उन्होंने कहा, "देख लेते हैं।" जर्मन केमरामैन वर्रांग ने अशोक का टेस्ट लिया। हिमांबु राय ने देखा और पास कर दिया। जर्मन फिल्म ढायरेक्टर फांज ऑस्टिन की राय इसके विपरीत थी। मगर वंबई टॉकीज में किसकी मजाल कि हिमांबु राय की राय के विरुद्ध मत प्रकट कर सके! अत: अशोककुमार गांगुली, जो उन दिनों वाईस बरस का युवक होगा, देविकारानी का हीरों निर्वाचित हो गया।

एक फिल्म बना, दो फिल्म बने — कई फिल्म बने और देविकारानी और अशोककुमार का अटूट फिल्मी जोड़ा बन नया। इन फिल्मों में से अधिकांश बहुत सफल हुए। गुड़िया-सी देविकारानी और बड़ा ही हार्म-

लेस (मान्य) अद्योककुमार, दोनो सेलोलाइड पर पय साय-साथ आते, सो यहत ही ध्यारे संगते । मान्य अदाए, अरहट जवानी और अहिंगक दंग का प्रेम-सोगो को, जो हमसावर इश्क और अतिकमण करनेवासा प्रेम करने और देवने के तीकीन ये, यह नरम और नामुक और लचकीला इस्क बहुत पगंद थाया और ऐमें कोगों के हृदय में अमीक व देविकारानी का फिल्मी जोडा अपना घर कर गया । स्ट्ली और कालेखी में छात्राओं का आयदियन बडोकक्यार या और कांत्रेजी के लड़के लगी और लुकी आस्तीनोंवाले लबे बगाली करते पहनकर गाते फिरने में

त वन की चिडिया में बन का पछी

बन-धन बोल रे…

मैंने अशोक के कई फिल्म देखें । देविकारानी, जहा तक कलाकारी का सबब है. उसकी तलना में योलो आगे भी और हीरो के रूप में अशोक ऐसा प्रतीस होता या कि चांकरेट का बना है। मगर धीरे-धीरे समने पर-पूरजे निकाले और सगाल के आदर्श शफीमी इदक की पिनक से जापत होने लगा ।

भशोक अब लेबोरेटरी की चिलमन से बाहर निकलकर निलबर स्फीन पर बाया, तो उसका येतन ७१ रुगए निरियत हुआ । असीक बहत प्रसान था-उन दिनो अवेली जान के लिए, वह भी बहर से दूर एक गान, महाउ में, इतने रपए पर्याप्त थे । अव उसकी ननस्वाह एकदम दुनी हो गई-यानी १५० स्पए माहवार, तो वह और भी अधिक प्रसन्त हमा।

लेकिन जब हेड सी के ढाई सी हुए, ती वह चदरा गया। उसने सूझे अपनी उस समय की विधित्र स्थिति का विवरण गुनाते हुए बसलाया, "बाई गांड, मेरी हालत अजीव थी। बाई मी न्यए। मैने लजांची में काए लिए, तो मेरा हाथ कापने लगा । समझ में नहीं आता था कि

इतने रपए कहा रलगा? भेरा घर बा एक छोटा-मा क्वार्टर । एक चारपाई थी. दो-नीन कुरिनया। चारो और जंगल। रात को सगर कोई चौर भा जाए-अर्मान यदि उसनी मालूम ही जाए कि मेरे पास दाई दकती से मेरी जान जाती थी। घर आकर बहुत स्कीमें बनाई। ईंबंत में यह किया कि वे नोट चारपाई के नीचे विछी हुई दरी में छिपा दिए। सारी रात बड़े डरावने-भयंकर सपने आते रहे। सुबह उठकर मैंने पहला काम यह किया कि वे नोट उठाकर डाकखाने में जमा करा दिए।"

अशोक मुझे यह बात अपने मकान पर सुना ही रहा था कि कलकत्ता का एक फिल्म-निर्माता उससे मिलने आया। कंट्रैक्ट तैयार था। मगर अशोक ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। वह अस्सी हजार रुपए देता था और अशोककुमार की मांग पूरे एक लाख की थी—कहां ढाई सी रुपए और कहां एक लाख!

अशोक की लोकप्रियता दिनों-दिन वढ़ती चली गई। चूंकि वह बाहर वहुत ही कम निकलता था और अलग-थलग रहता था, इसलिए जब लोग कहीं उसकी ज्ञलक देख पाते, तो एक हंगामा-सा पैदा हो जाता था। चलता ट्रैंफिक बंद हो जाता था। उसके चाहनेवालों के ठट्ठ लग जाते थे और अकसर ऐसे मौक़ों पर पुलिस को डंडे के जोर से उसे भीड़ की असीम श्रद्धा से मुक्ति दिलानी पड़ती थी।

अशोक अपने श्रद्धालुओं और प्रेमियों की श्रद्धा और प्रेम को स्वी-कार तथा सहन करने के मामले में बहुत ही जलील सावित हुआ है। फ़ीरन ही चिढ़ जाता है, जैसे किसीने गाली दी हो। मैने उससे कई बार कहा, "दादामणी, तुम्हारी यह हरकत वड़ी वाहियात है। खुश होने के बजाय तुम नाराज होते हो। क्या नुम इतना भी नहीं समझते हो कि ये लोग तुमसे मुहब्बत करते हैं?"

मगर यह वात समझने के लिए शायद उसके दिमाग् में कोई ऐसा खाना नहीं है।

मुह्ब्वत से वह बिलकुल अछूता और प्रेम से कर्ता अनिमज्ञ है। (यह देश-विभाजन से पहले तक की वात है। इस बीच उसमें क्या और कितने परिवर्तन हुए हैं, इनके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता।) दिनों हुसीन और गुंदर सद्दिनों उनके जीवन में बाँदे मगर बहे सबंद हरों बंदाव में उनके साथ पेदा माता ! स्वीमक के तिहास में बहु एक टेड बाद है। उसके साम-यान और प्रान-प्रदेन स्वार आधार-स्वर-प्रदर्भ किए विधिय प्रवार का ग्यारान है। देरिकारानी में उससे होस करना चाहा, मगर उसने बहु समस्य

इतीह में दूसरी मां ने उत्तर प्रमान करता चाहा, जगर उत्तर वह मान्य इतीह में दूसरी माताहों और प्रमान है ने साम में मिला दिया । एक प्रमान मिलाने में साम किया है कि साम मिलाने में साम किया किया है कि साम मिलाने में मिलाने मिला

रही थी, आप हो भेरे थाई है <sup>11</sup> असोरू को इस एक्ट्रेंग का वारीर एनर था। हर समय खुली-धुनी, निक्षरी-निक्षरी रहती थी। उसकी यह अदा क्योंक को यहत माती थी।

श्वतः अद उसने बनावादी समान्य उटको सपना भाई धना निया, शो सभीत को बाजी कीकुत हुई।

सपात का काका काव हुई।

स्वीक नेपीयर साधिक नहीं, जिंदन साव-तांक का मर्व लाको
सामारण मरी का-मा है। महिन्दाओं भी आवर्षक और सामप्रण दैनेवाफी
मस्तुओं को प्यान से बेशता है और उनने सबय में अपने मित्रों से बातें
भी करता है। का-मि-को किसी नारी से सारीरिक सबस स्वारिक करने
की सावस्वता भी अनुमय करता है, सगर उनके अपने सब्दों में, 'मंदी
सार, हिम्मत गढ़ी पनती !''

स्रोहा के मामक में वह शास्त्र में बहुत शोदा है। किंतु यह बोदापन एउने वेशाहिक जीवन के लिए बहुत ही बून है। उनकी पत्नी सोगा से सगर क्वारी हम कमजोरी का जिक दिवा जाए, सो बहु निससेट्र कह कड़ीं, "दिवर में हमा है कि गाली में ऐसा सहस नहीं और दिवर करें, यह हिम्मन कार्ये कभी नेदा न हो!"

मुझे आस्वर्य है कि उसमें यह शिम्पत और साहत बचें जरान न हुआ, अविक संकड़ी कड़कियों ने ताहत से काम लेकर, कोब-साना और नैतिकता को कृत्र में गाएकर, उसकी इस्कृ की आग में कूदने का निमंतर दिया ? उसकी निजी एवं व्यक्तिगत टाक में हज़ारों श्रीरतों के इस्क औं मुहब्यत से भरे प्रेमपूर्ण पत्र आए होंगे। मगर जहां तक में जानता हूं पत्रों के इस हैर में ते उसने शायद एक भी भी ख़त नहीं पढ़े— ख़त आर हैं, उसका मिरयल सेकेटरी टी मूजा उन्हें मजे ले-लेकर पढ़ता है और दिनों-दिन और मिरयल होता जाता है!

1

देश-विभाजन से जुछ मास पूर्व अशोक फ़िल्म 'चंद्रशेखर' के सिल-सिले में कलकत्ता में था। हसन राहीद सुहरावर्दी (तब बंगाल के प्रधान मंत्री) के यहां से सोलह मिलीमीटर फ़िल्म देखने के बाद अपने डेरे पर लीट रहा था कि रास्ने में दो खूबनूरत एंग्लो-इंडियन लड़कियों ने उसकी मोटर रोकी और लिएट चाही। अशोक ने कुछ मिनट की यह अय्याशी को कर ली, मगर उसे अपने नए सिगरेट-केस से हाथ घोने पड़े। एक लड़की, जो शोख और अल्हड़ थी, सिगरेट के साथ सिगरेट-केस भी ले उड़ी। इस घटना के बाद अशोक ने कई बार सोचा कि उन छोकरियों से संगर्क बढ़ाया जाए और संपर्क बढ़ाकर संबंध (?) स्थापित किया जाए। बात मामूली थी, मगर उसकी हिम्मत न पड़ी।

कोल्हापुर में एक तलवार-ढाल और खंजर के किस्म का भारी-भरकम, जटपटांग, जंगली फ़िल्म वन रहा था। अशोक का थोड़ा-सा काम शेप रह गया था। वहां से कई वुलावे आए, मगर वह न गया। उसका मन उस रोल से यहुत रुष्ट था, जो उसे अदा करने के लिए दिया गया था। मगर कंट्रैक्ट था। आख़िर एक रोज उसे जाना ही पड़ा। साथ में मुझे भी ले गया। उन दिनों मैं फ़िल्मिस्तान के लिए 'आठ दिन' नामक फ़िल्म लिख रहा था। चूंकि यह फ़िल्म उसे प्रोड्यूस और डाय-रेक्ट करना था, इसलिए उसने कहा, "चलो, यान् ! वहां आराम से काम करेंगे।"

मगर आराम कहां—वह तो हराम था ! लोगों को तत्काल मालूम हो गया कि अशोककुमार कोल्हापुर आया है। परिणामस्वरूप उस होटल के आस-पास, जहां हम ठहरे थें, दर्शनाभिलापी एकत्रित होने शुरू हो हिन्ह वा माधिक है। डिमार था। किसी-न-किसी बहाने वह रण है। इस रेजा। लेकिन चित्र भी बुद्ध विषरतार तरह के लोग में मान-नाने रहने मौर बाने निष ऐन्टर के स्तान कर ही लेने। लने प्रीमा और सदाखुनों के साथ, जैसाकि में पहले कह पुत्ता बहुत्र ही बाजूब प्रवार का व्यवहार वरना रहा। मुत्री सात नहीं इसिक्या क्या थी, बनर एक स्वेत के क्य में मुझे भी सहत की जुद भी।

साम हम सीनों मैर को निक्ते। सचीक किमोगुणान किए किमो में नद बोगु-करका महिर रण का परमा, एक हाथ में छही, रे एम में निया कमा, जाकि मानस्वरामनुस्तार मुझे आर्थ-पीछे कर । एमि करा हम एक हरीर में महुने। मसीक में ने शिहायुर, के ध्यारक के प्रमान के कमने के लिए कोई दना एग्डिमी मी। अब नहें स्टीस्पार के रूप मानी, की उन्हें कमार प्रीप्ट से अपने महिक भी र रेमा और अपनासी के भीत हम। हमिल साहतक ही यस भी रहे पड़ा और सुकर क्योंक में बीला, "आह कोन ही हैं!"

करोड़ में उत्तर दिया, "में कीन हूं ?--ये वही हूं, जो में हूं !" क्टोरवाले ने स्थान से क्योद के बरमा पहने चेही की बोर देगा,

'बार कर्यानपुचार है ?"

बारीक में बड़े ही हृदय-विदारक सहते में बहर, "बारीसबुमार बीहें कीर होता - बतो, बड़ी !"

सर् बावर बचने मेरे क्ये पर हाय राग और दश स्पीदे किया हिंदा सीते स्टॉर में बाहर वे 8 होटन ना सोह पुरंत करें, तो सामने हैंन पाठे कहरिना आई । बहुन साम-पुत्रते, पीरी-पिर्टी, मार्चों पर हिन्दु कहरी में नुगों के पत्रते किया है तरा निप्तर । उनमें से एह, दिनके हुएते से क्षेत्रिया थी, स्टोड को देखार चेंदर के सामने और क्षिते हुई माराव में समने करती होई की देखार चेंदर के सामने हैंने

\*3~~\*



मेरी बीबी भी अन्य महिलाओं की भांति अधौरुकुमार से यहुत ।माबित भी । इतना ही नही, वह उसके प्रशंसकों में से एक थी । एक दिन मैं अशोक को अपने घर छै बाया। कमरे में प्रवेश करते

ही मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, "सफिया ! आओ ! अशोककुमार आया है !" सकिया अदर रोटी पना रही थी। जब मैने छगातार आयार्वे दी धी बह बाहर निक्ली । मैने अशोक से उसका परिचय कराया, "यह मेरी

बीबी है, दादामणी-हाय मिलाओ इससे !" सिफया और अशोक दोनो शेंप गए। मैने अशोक या हाय पकड लिया, "हाम मिलाओ, दादामणी ! घरमाते बयो हो ?"

बाध्य होकर उमे हाय मिलाना पढा । सवीगनश उस दिन कीमे की रीटिया तैमार की का रही थी। असोक साकर आया वा। मगर कर नाने पर वैठा, तो तीन हड़प कर गया !

यह विभिन्न बात है कि वंबई में इसके बाद पत्र कभी हमारे यहां कीमें की गोरत-भरी रोटिया वैयार होती, अशोक किसी-न-किसी तरह भवस्य मा बाता । इनका स्पप्टीकरण अयवा विश्लेषण न मैं कर सकता

हु, न अशोरु । दाने-दाने पर मृहरवामा किस्ता मालूम होता है ! मैंने अभी-अभी अधोक की 'दादामणी' यहा है। बंगला में इसका भर्म है-- यहा भाई। लशीक से जब मेरी बात्मीयता बढ़ गई, तो उसने

मुझे मजबूर किया कि मै दादामणी ही कहा कछ । भैने उससे कहा, "तम बड़े कैसे हुए ? हिसान कर छो । मैं उम्र में तुमसे बढा है !" हिसाब किया गया, तो वह लायु में मृत्रसे दो माह और कुछ दिन

यहा निकला । अतः अशोक को मिस्टर गागुली के बजाय मुझे दादामणी कहना पड़ा । यह मुझे पमद भी पा, बनोकि इसमें बंगारियों की प्रिय

मिटाई ररागुरूले की मिठास और गौलाई की । यह मूजे पहले मिस्टर मंदी कहता था । जब उससे दादामणी कहने का पैनट हुआ, वो बह मुझे सिक

मेटी कहने लगा, हालांकि मुझे यह नापसद था। परदे पर वह मही चाकलेट हीरी प्रतीव होता या। मगर जब मैने बतको सेलोलाइड के स्रोल से बाहर देखा, तो बहु एक कसरती आदमी मा। उनके मुक्ते में इनकी मिला भी कि दरवाजी की लकड़ी में मिणक पह जाता था। पर पर वह हमें या वालिसम का अस्यास करता था। जिलार फेलने का भीक न था। गस्त-से-सहत काम कर सकता था। अप्सीस मुझे के वल इन बान का हुआ कि उसे साज-सज्जा से दिलन्सी नहीं शी। यह यथि चालता, तो उसका घर आकर्षक-से-आकर्षक साजी सामान से न्यिजन होता। लेकिन इस और वह कभी ध्यान देता ही विथा, और यथि देना था, तो उसके परिणाम कुछ अच्छे नहीं होते थे। दूस उठाकर स्वयं ही नारे फ्नींचर पर गहरा नीला पेंट थोप दिया या किसी सोक की पुरन तो इकर उसे दीयान की भोंड़ी शक्ल में परिवर्तित कर दिया!

मकान ममुद्र के एक गई किनारे पर है। नमकीन पानी के छींटें वाहर की खिड़िक्यों की चाट रहे हैं। जगह-जगह लोहे के काम पर जंग की पपड़ियां जमी है। उनमें बड़ी उदासी फैलानेवाली वू आ रही है। मगर अशोक इन-सय वातों से अनिभन्न है। रेकी जैरेटर कारीडोर में पड़ी झक मार रहा है। उसके साथ लगकर उसका ग्रांडियल अत्सेशियन कुत्ती सो रहा है। पास कमरे में बच्चे ऊथम मचा रहे हैं और अशोक गुसलियों के अंदर पाट पर बैठा दीवारों पर हिसाब लगाकर देख रहा है कि रेस में कीनसा घोड़ा 'वन' आएगा अथवा डायलाग का परचा हाथ में लिए उनकी अदायगी और उच्चारण पर सोच रहा है।

अशोक को पामिस्ट्रो और ज्योतिष से विशेष दिलचस्पी है। यह विद्या उसने अपने पिता से सीखी है। कई पुस्तकों भी पढ़ी हैं। अवकाश के समय वह समय काटने के लिए अपने दोस्तों की जन्म-पित्रयां देखा करता है।

मेरे नक्षत्रों का अध्ययन करके उसने एक दिन मुझसे सरसरी तौर पर पूछा, "तुम विवाहित हो ?"

मैंने उससे कहा, "तुम्हें नहीं मालूम ?"

उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, "मैं जानता हूं, परंतु देखी मंटो, एक बात बताओ—नहीं तम्हारे तो अभी औलाद नहीं हुई ?" मेंने उससे पूछा, "बात बवा है ? बताओ तो सही ।"

उतने हिर्शकवाते हुए कहा, "कुछ नही, जिन कीवों के नशानों की पोनीसन ऐसी होती है, उनकी पहली बोलाद लक्ष्म होती है, मगर बह पीवित नहीं रहती।"

अधीक को यह भारतम नहीं था कि मेरा रहका एक साल का होरार

मर गया था।

असोक ने मूझे बाद में बताया कि उनका पहला बच्चा, जो लड़पा या, मूर्रा पैरा हुआ था। उनने मूससे कहा, "शुरुद्दारे और मेरे वितारों की स्थित करीब-करीब एक-जैशी है और यह कभी हो ही नही एकता कि जिन कोंगो के नक्षणों की पोनीधन ऐसी हो, उनके यहा पहली संतात

लक्ता न हो और बहु न मरे।"
अपोक को ज्योदिय की मत्यता पर पूरी आस्पा है, वधने कि हिसास
सही और दूरत्त हो। बड़ नहां करता है, "निश्व तरह एक पाई की
कामी-बेसी हिसाय में पहचड़ कर देनी है, उसी तरह गिमारों के हिसाय
में भी मामुकी-सी गुरुवी हमें कही-सी-महीं के आही है। शही बजह है
कि मामापित कर से कोई कम अधिया नहीं करना चाहिए, स्वीत

सकता है कि हमते गृलती हो वह हो।"

रेल के चोड़े के दिए ह्यानिक करने में वी सामतीर पर सर्वोक्त हर सान से महारता दिता है। घटों चामका में बैठा हिमान कराता रहता है। मगर पूरी रेख में सी रचय से स्वीक उदाने कशी गई। दोड़ा और यह दिसिम तथीन है कि यह हमेचा कोवता है, ची के एक ती दस हो गय, मौ-से-सी हो रहे। मगर एसा कमी गई। हमा कि उत्तक तथारीह के लिए सह हैंही—यह रेम जीवने के लिए नहीं, केवल तथारीह के लिए संलवा है। उनकी हसीन और कपवती सीची प्रोमा हमेमा उनके साथ हीती है। सेवल एक्सपोजर में स्वीक पत्त ही जह एक कोने में सम्बाप्त सीची देशा है कि ममुक-अमृत नगर के टिकट के लाखों। यब रेम तमागह हीती है, ही उन्हों नोवी ही हमेपा विकाश पता लीते हो मेर पतिचेशा है टिकटों शोभा घरेलू महिला है। उसकी शिक्षा पर्याप्त है। अशोक मजाक में कहा करता है कि अनपढ़ है! उनका वैवाहिक जीवन बहुत सफल है। शोभा इतनी धन-संपत्ति होने के बावजूद काम-काज में व्यस्त रहती है। ठेठ वंगालियों की भांति सूती घोती पहने, उसके पल्लू के एक कोने में चावियों का बड़ा गुच्छा उड़से, वह हमेशा अपने घरेलू काम-धंवे में व्यस्त नज़र आती है। शाम को जब कभी हिस्की का दौर चलता, तो गजाक की वस्तुए शोभा अपने हाथ से तैयार करती थी। कभी नमकीन, कभी भूनी हुई दाल और कभी आलुओं के कतले।

में ज्या ज्यादा पीने का आदी था। इसलिए शोभा अशोक से कहती थी, "देखो, गांगुली! मिस्टर मंटो को ज्यादा मत देना! मिसेज मंटो

हमको बोलेंगी।"

श्रीमती मंटो बीर श्रीमती गांगुली दोनों सहेलियां थीं। इनसे हम दोनों वहुत काम निकालते थे। महायुद्ध के कारण अच्छी क्वालिटी के सिगरेट वाजार में उपलब्ध नहीं थे। जितने भी वाहर से आते थे, सब के-सब काले वाजार में चले जाते थे। यों तो हम आमतौर पर इत ब्लैक मार्केट ही से अपने लिए सिगरेट प्राप्त करते थे, मगर जब किसी माध्यम से ठीक मूल्य पर कोई वस्तु मिल जाती, तो हम विचित्र प्रकार की प्रसन्तता अनुभव करते।

मिसेज गांगुली जब शॉपिंग करने निकलती, तो मेरी बीवी सिष्या को कभी-कभी अपने साथ ले जातीं। करीव-करीव हर वड़े टूकानदार को मालूम था कि मिसेज गांगुली प्रसिद्ध अभिनेता अशोककुमार की धर्मपत्नी हैं। परिणामस्वरूप उसकी मांग पर ब्लेक मार्केट की अधेरी तहों में छिपी हुई चीजें बाहर निकल आती थीं।

अशोक ने अपनी ख्याति और लोकप्रियता से शायद ही लाभ । । । मगर दूसरे लोग कभी-कभी उसके अनजाने ही उसके नाम से ीपा बर ठेते थे। राजा मेंहदी बली खां ने एक बार पहे भेराज और तरीके है आना उल्ल सीघा दिया। हरी सक्ते को फिल्मिस्तान में नौकर थे। मैं फ़िल्मिस्तान सिहिय के लिए एक कहानी लिख रहा या। एक रोड मुझे र अगोक के सेनेटरी ने बताया कि राजामाहय बीमार हैं। श, तो देखा कि हजरत की वहुन बुरी हालत है। गला इस है कि जावाय ही नहीं निक्मती । क्मयोरी की यह शानत रा देकर भी उठा नहीं जाता । और बाद नमकीन पानी के र होरिएटछ बाम की माजिश से अपना मर्बे दूर अधाने का ( रहे हैं । मुझे गंदेह-मा हुआ कि कहीं डिप्पीरिया न हो । करें तत्काल ही लादा और अयोक को टेलीफोन दिया । उसने ने एक परिचित डॉक्टर का नाम वतलाया कि वहा के जानी। साहब की वहा के गया । परीक्षा के बाद मालूम हुता कि वास्तव मुद्री मर्ब है । डॉक्टरवाहन के आदेशानुसार मैंने फीरन ही उन्हें ो बीमारियों के जस्पतान में दाखिल करा दिया । इंजेश्जन आदि ए। दूसरे दिन सुबह मैंने अशोक को टेलीफ़ीन पर राजा के रोग चना है। अब असने कोई बिता प्रकट नहीं की, तो सुने कीय आ कि तम वैसे इन्नान हो ? एक बादमी ऐसे गवानक रीग में फंसर बारे की बहा कोई देस-भाठ करता नहीं और सुम कोई दिलचली

सतीक ने जता में केवण इनना कहा, "सान साम को वर्लने खड़-तान।" है होने ने बद करके में सस्तवाल पहुचा और देवा कि राहा की तब पहों नी मनेता तनिक सम्बंधि है। बरिकर ने सो शैके नहे में, वे मैं साम ब:— वे उठके हुवाले करके और शोवना देकर में समने काम रेक्शन सा।

क्षी के बहे ।

पान की बचोर ने मुझे नटी के दश्नर में पक्ट तिया। में नाराज्ञ म, उसने मुझे राजी कर तिया। मीटर में अस्पतात पहुँचे। बसीक में राजा से रेंद प्राप्त किया कि वह अस्यिकि व्यस्त था। इयर-उपर की वार्ने हुई। इसके बाद अभोक मुत्रे घर छोड़कर नला गया।

. 7

दूगरे दिन अरगनाल पहुंगा, तो गया देशता हूं कि राजा राजा बना भैठा है। चिन्तर को नाइर उजली, तिकए का गिलाफ़ उजला, सिगेंद्र की दिचिया, पान, निनाहने की निक्की पर फूलदान ! टांग-पर-टांग रखे, धरपनाल का माफ़-नुवरा जीट़ा पहने, बड़े अय्याजाना तीर पर अख्वार पढ़ रहा था। मैने आध्नांपूर्ण स्वर में दगरे पूछा, "नमीं, राजा! यह सब गया ?"

राजा मुस्कराया । उनका वड़ी-बड़ी मूंछें घर्राई, "यह तो कुछ भी नहीं—अभी और देखना !"

मैने पूछा, "वया ?"

"अय्याशी के सामान ! कुछ रोज मैं यहां और रहा, तो तुम देखेंगें कि पासवाले कमरे में मेरा हरमनरा होना । खुदा जीता रखें भेरे क्योककुमार को ! बताओ, वह क्यों नहीं आया ?"

योड़ी देर के बाद राजा ने बताया कि यह सब अशोक की कृषा का परिणाम है। अस्पतालवालों को पता चल गया कि अशोक उत्तकी हालत देखने अस्पताल आया था। इसलिए हर छोटा-बड़ा राजा के पास आया। हर एक ने उससे एक ही तरह के कई प्रक्न किए:

- - नया अशोक वास्तव में उसकी वीमारी का हाल जानने आया था?

—अशोक से उसके क्या संबंध हैं ?

—वया वह फिर आएगा?

-कव और किस समय आएगा ?

राजा ने इन-सब उत्सुक लोगों को वताया कि अशोक उसका बहुत ही गहरा दोस्त और घनिष्ठ मित्र है। उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। वह अस्पताल में उसके साथ ही रहने को तैयार था, मगर डॉक्टर न माने। वह नित्य सुबह-शाम आता, लेकिन सिनेमा के कुछ कंट्रेंबट ऐसे हैं कि मजबूरी है। आज शाम को जरूर आएगा।

इसका परिणाम यह हुआ कि खैराती अस्पताल के खैराती कमरे

í **उसकी हर प्रकार की सुविधा** उपलब्ध थी । रामय समाप्त होने पर मै जाने ही वाला था कि मेडिकल कॉलेज

ही लड़कियों के एक गिरोह ने प्रवेश किया। राजा मस्कराया। "काजा हरमसरा के लिए यह साचवाला कमरा, नेरा खगान

!, खोडा एहेगा !" प्रशोक सहस अब्छा ऐक्टर है। किनु वह अपनी जान-पहचान के, खुले दिल के लोगों के साथ मिलकर ही पूरी तन्भवता से काम कर संकता है। यही कारण है कि उन फिल्मों में उसका काम गंतीपप्रद नहीं है, जो उसकी दीम ने नहीं बनाए । अपने लोगों में हो, दी वह सुरुकर काम करता है, टेबनीशियनों को परामर्श देवा है, उनके सुप्ताव स्वीकार करता है, अपने ऐविटम के बारे में शोगो से पूछ-ताछ करता है, एक शीम की विभिन्न हवी में बदा करके स्वय परखता है और इसरो की राय हेता है। इस बालाबरण से वदि कीई उसे वाहर के जाता है, तो वह बहुत जलझन बहुनुस करता है।

धिक्षित होने और बनई टॉकीज-मेंसी उच्च कोटि की फिल्मी रीरेया के साथ कई बची तर समय रहने की पजद से अशोक की जिल्ला-उद्योग के हर विभाग की जानकारी प्राप्त हो गई थी। यह कैनटे की बारीकिया जानता बा, रूबीरेटरी की पेचीदा समस्याए समझता बा, एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव रखता था और डायरेवचन की गहरा-इसो का भी अध्यक्षन कर चुका था। फिल्मिस्तान में शब उससे राय-यहादुर चून्नीलाक ने एक फिल्म श्रीद्यूस करने के लिए बहा, तरे वह कीरन वैवार हो गया।

उन दिनो विश्विस्तान का श्रीनिंडा फिल्म, 'शिकारी', पुरा हो चना षा । इसलिए में वर्द महीनों की लगातार महनत के बाद घर में छदिश्यों के वजे ले रहा था। एक दिन साउक वाचा आए। इधर-उधर की बाने िलए !" भेटी गमदा में न आया कि सादक का क्या मतलब है। मैं फिल्मिन स्तान में भोकर था और भेटा काम ही कहानियां लिखना था। गांगुली के लिए कहानी लिखना है। कि लिए सावक की सिफारिश की बया आव-ध्यकता है। मुद्दाने वहां फिल्मिस्तान का कोई जिम्मेदार सदस्य भी कहानी कि कहानी लिखनी आर्थन कर देता। किंतु बाद में मुझे मालूम हुआ कि अजोक चूंकि फिल्म स्वयं घोट्यूस करना चाहता है। अतः उसकी इच्छा है कि में उनकी उचाहिश के मुताबिक कोई अत्यंत अस्ती कहानी लिखूं। यह स्वयं मेरे पास इसलिए न आया कि वह दूसरों से कई कहानियां मुन चुका था।

अंतत: सायक के साथ समय निद्दिनत हुआ और हम-सब सावक ही के साफ-गुथरे पर्लंड में जमा हुए। अशोक को कैसी कहानी चाहिए थी, यह खुद जसको मालूम नहीं था, "यस, मंटो, ऐसी कहानी हो कि मजा आ जाए! इतना ध्यान रखों कि यह मेरा पहला फिल्म होगा!"

हम-सबने मिलकर घंटों दिमाग्पच्ची की, मगर कुछ समझ में न आया।

दिन-भर के प्रयत्नों की असफलता की ग्लानि को दूर करने के लिए शाम को वाहर टेयर्स पर बांडी का दौर शुरू हुआ। शराव के चुनाव में सावक वाचा बहुत ही अच्छी हिच का मालिक है। बांडी, चुनांचे, स्वाद और गुण में बहुत अच्छी थी। कंठ से उतरते ही आनंद आ गया। सामने चर्च गेट स्टेशन था। नीचे बाजार में खूव चहल-पहल थी। उधर बाजार के शंतिम छोर पर समुद्र आंधे मृंह लेटा सुस्ता रहा था। बड़ी-बड़ी कीमती कारें सड़क की चमकीली सतह पर तैर रही थीं। अधर बाजार में वे वाद एक हांफता हुआ सड़क कूटनेवाला इंजन अवतरित हुआ। मेंने ऐसे ही सोचा खूदा मालूम कहां से यह विचार मेरे दिमाग में आ टपका कि यदि इस टेयर्स से कोई लड़की एक परचा गिराए इस नीयत से कि वह जिसके हाथ लगेगा, वह उससे विवाह करेगी, तो क्या हो? लही सकता है कि परचा किसी पेकार्ड मोटर में जा गिरे अरे यह भी हो सकता है कि उड़ता-उड़ता सड़क कूटनेवाले इंजन के ड़ाइवर के

षा पहुंचे '''संभव और असंभव का, हो सनने का यह निखमिला ना लंदा या और वितना दिलवस्य !

मेंने दशमी चर्चा बयोक और सावक से की । उनको लुक्त मा गया : मखा केने की सातिद हमने प्रश्नि का एक और दौर चलामा और गाम करवान की उन्नाम कुल कर दी । जब सहक्ति वरस्तान हुई, इस पाम कि कहानी की बुनियाद दशी विचार पर रशी जाएँ।

कहानी तैयार हो गई सगर उसका रूप कुछ और सा। सुंदरी किला हुआ परणा न पहा और न सहक प्रत्नेवारा हजन । पहिले लार सा कि ट्रेनेंडो होनो चाहिए, रिंकु असीक चाहुता या कि कामेडी —मीर कह में बहुत तेज एकार। स्वतः दिसाम की सारी परिनदा ही भीर भाग होने करी। कहानी पूरी हो गई तो असीक की रसंद रहे। सुरित सुंक हो गई। सब फिल्म वा एक-एक दीन कसीक की रहेत में तैयार होने कथा। नहुत कर कीम लाते है हि क्था ह दिना फून्स आदि से सत कर कीमें ही की डायरेयरण का चरिलास मारे

प्रसोक जिल्ला अच्छा करायकार है, जनना है। अच्छा निर्देशक भी है। इसका साम मुझे 'बाठ दिन' की वृद्धिम के वीरान हुआ। साधारमान्ये-साध्यक्त करा पर शा यहुन परिश्रम करता था। वृद्धिम से पुरु दिन पहुने वह मुझने स्वीधित मीन ठेता और पुनक्याने में बैठकर मही जनको नोक-सक कर दिवार करना रहता। यह विधिक्त सात है कि वायकम के अलावा और कियो करना हुये तस्यावा और काम से दिवार करना रहता। यह विधिक्त सात है कि वायकम के अलावा और कियो करना कह वह पूरी तस्यावा और काम से दिवारमां वस्ताओं पर गीर नहीं कर तकता।

इस फिरम में बार नए जारनी ऐतरत के न्य में वेस हुए। राजा मिश्री ककी था, उपेंद्रताय अधक, महत्तन अब्दरता (यहस्यनयी नैना के मृत्युर्व पति) और स्वयं में। तस यह भी हुया या कि एन॰ मृत्युर्व पति) मो एक रोज दिया जाएगा, किन्नु समय आने पर वह अपनी शवा से किर गए, इसलिए कि उनके फिरम 'बस्थन के नैश्वान' में कैमरा की दहात के कारण मैने काम करने से इंकार कर दिया था। मुखनी का बहाना हाय आया—यास्तव में वह स्वयं कैमरा से भयनीत ये।

٠,٠

उनका रोल एक फीका का था। उसके लिए लियास, पोशाक आदि सब सैयार थे। जब मुगर्जी ने इन्कार किया, तो अशोक बहुत सिट-पटाया कि उनके स्थान पर किसे नियुषत करे? कई दिन शूटिंग बंद रही। रायबहादुर चुन्नोलाल जब लाल-पोले होने लगे, तो अशोक मेरे पास आया। मैं कुछ दृश्यों को दुधारा लिख रहा था। उसने मेज पर से मेरे काग्रज उठाकर एक और रसे और कहा, "चली, मंटी !"

मैं उसके साथ चल पड़ा। मेरा खयाल था कि वह मुझे नए गीत की युन सुनवाने ले जा रहा है। मगर वह मुझे सैट पर ले गया और कहने लगा, "पागल का पार्ट तुम करोगे!"

मुझें झात था कि मुखर्जी इन्कार कर चुका है और अशोक को इस विशेष रोल के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा। किंतु यह मालूम नहीं था कि वह मुझसे कहेगा कि मैं यह रोल अदा कर दूं। जतः मैंने उससे कहा, "पागल हुए हो?"

अशोक गंभीर हो गया और मुझसे कहने लगा, "मटो, तुम्हें यह रोल लेना ही पड़ेगा !"

राजा महदी अली खां और उपेंद्रनाथ अक्स ने भी आग्रह किया। राजा ने कहा, "तुमने मुझको अशोक का बहनोई बना दिया, हालांकि मैं शरीफ आदमी कदापि इसके लिए तैयार न था, क्योंकि मैं अशोक का आदर करता हूं। तुम पागल वन जाओगे, तो कौनसी आफ़त आ जाएगी ?"

इस पर मज़ाक शुरू हो गया और मज़ाक-मज़ाक में सथादत हसन मंटो, पागल फ़लाइट लेफ़्टिनेंट कुपाराम वन गए। कैमरा के सामने मेरी जो हालत हुई, उसको अल्लाह ही वेहतर जानता है!

फ़िल्म तैयार होकर प्रदर्शन के लिए पेश हुआ, तो सफल सिद्ध हुआ। आलोचकों ने उसे श्रेष्ठतम कामेडी घोषित किया। में और अशोक विशेष रूप से प्रसन्त ये और हमारा इरादा था कि अब की कोई नए

र का फिल्म बनाएंसे। ससर ईस्वर की यह मंजर नहीं या। सारक बाबा 'आड दिन' की शांटिंग के आर्रामक दिली ही में अपनी है इसाज के सिल्सिले में संदन चला गया था। यह जब यागर 7. तो फ़िल्म-उद्योग में एक फ़ानि उत्पन्त हो चकी थी । कई कप-ो के श्रीपाले प्रिष्ट पए के-चवई टॉकीज का द्या भी चितालनक । स्वर्गीय हिमास राय के बाद देविकारानी कुछ वर्षो कर पतिविद्यान ने के परवात एक कती से वैत्राहित सब्ध स्वापित करके फिल्मी या की स्थाम अकी थी । देविकारानी के बाद शबई टॉकीज पर कई ही हमलावरों ने बच्चा किया, मगर उसकी हालत स्थार न सके। बिर गायक बाबा लड़न से बारन आए और शाहत से काम छैकर हैं होंकी ह की व्यवस्था अधीर की सहायना से अपने हाथ में के की।

अभोक को विकित्तरतान छोड़ना पड़ा। हुनी बीच लाहीर से मिस्टर ली बी॰ निहवानी ने टेलियाय द्वारा मही एक हवार रुएए मासिक की ापर दी । मैं बला गया होता, मगर मूर्त गावक की प्रतीवा की । बार योग और बह, दोनो बग्रई टॉरॉज में दरटदे हुए, हो में उनके साथ ा यह यह कामाना मा. अवनि अधेज सामानवादी भारत-विभाजन ी रफ कारियों वर नवये बना रहा या-वृत में आप की जिनवारी गाकर अवेद-अवाकी समय खड़ी जीवर नवाया देशने के लिए बगर मार⊈ीयो !

ाने लय संबद्ध टॉकीस्त्र से बदम रका, शो हिट्ट-मृश्लिम क्ये सहस्त्र रे बढ़े थे। जिस प्रवार विवेट की भैवा में दिवर प्रकृति है, बाउटिया त्रमा है, जमी तरह इन दशों में निस्प्रशाय की में किर तहाे से और वदी-वदी भवतर अभि समती थी।

शायक बाजा में बंदर्र होंदीज की विकासका विक्री पर अवही लग्न निरीशम बार रेजे के बाद अब प्रदम संवागा, तो बालुकी परिकारण चमके चामुख का पारियत हुई । अनावस्तर दायों को, को बच्चे की दृष्टि से हिंदू थे, निकाल वाहर किया, तो काफी गड़बड़ हुई। किंतु जब उनत सून्य को भरा गया, तो मुझे विदित हुआ कि कई प्रमुख पद मुसल-गानों के पास हैं। में था। साहिद लतीफ था। इस्मत चुगताई थी। कमाल अमरोहवी था। हसरत लगानवी था। नजीर अजमेरी, नाजिम पानीपती और म्यूजिक टायरेनटर गुलाम हैदर थे। ये सब जमा हुए, तो हिंदू कर्मचारियों में सावक बाचा और अयोककुमार के विरुद्ध घृणा की भावनाएं उत्पन्न हो गई। मैंने अयोक से इसका उन्लेख किया, तो वह हंसने लगा, "मैं बाचा से कह दूंगा कि वह डांट पिला दे।"

डांट वताई गई। तो उसका प्रभाव उलटा हुआ। वाचा को गुमनान पत्र प्राप्त होने लगे कि यदि उसने अपने स्टूडियो से मुसलमानों को बाहर न निकाला, तो उसको आग लगा दी जाएगी। यह खुत वाचा पढ़ता, तो आग-ववूला हो जाता, "साले! मुझसे कहते हैं, मैं ग़लती पर हूं! "मैं ग़लती पर हूं "मैं ग़लती पर हूं "तो उनके वाप का का जाता है? "आग लगाएं, तो मैं उन सबको उसमें झोंक दूंगा!"

अशोक का दिल व दिमाग सांप्रदायिकता से विलकुल पाक है। वह कभी इस तरह सोच ही नहीं सकता था, जिस तरह आग लगाने की धमिकयां देनेवाले गुंडे सोचते थे। वह मुझसे हमेशा कहता, "मेंटो ! यह सब पागलपन है। "धीरे-धीरे दूर हो जाएगा।"

लेकिन धीरे-धीरे दूर होने के बजाय यह पागलपन बढ़ता ही वहां जा रहा था अपराधी अनुभव करता था, इसिल्ए कि अशोक और वाचा मेरे दोस्त थे, वे मुझसे परामशं लेते थे, इसिल्ए कि अशोक और वाचा मेरे दोस्त थे, वे मुझसे परामशं लेते थे, इसिल्ए कि उनको मेरी नेकनीयती पर भरोसा था। किंतु मेरी यह नेकनीयती मेरे भीतर सिकुड़ रही थी "मैं सोचता था, यदि बंबई टॉकी की कुछ हो गया, तो मैं अशोक और वाचा को क्या मुंह दिखलाऊंगा?

सांप्रदायिक उपद्रव जोरों पर थे। एक दिन में और अशोक वं<sup>दें हैं</sup> टॉकीज से वापस आ रहे थे। रास्ते में देर तक उसके घर वैठे रहें। शाम को उसने कहा, "चलो, मैं तुम्हें छोड़ आऊ।"

ŦŢ

्रशार्ट कट की खातिर वह मोटर को एक खालिस मुस्लिम मह<sup>त्हे हैं कि</sup>

गया १ " सामने से एक वारात आ रही थी। अप्र मैंने बैंड की ाबाज मनी, तो भेरे होज-हवास युन हो यए । एकदम अस्रोक का हाप हरकार में चिल्लाया, "दादामणी ! यह तुम किचर आ निकले ?"

अशोक मेरा मतलय समझ गया । मुस्करान्गर उसने वहा, "कोई बता न करो ।"

मैं चिता क्यों न करता ? मोटर ऐसे इस्टामी महल्ले में थी, जहा किसी दिए का आना-जाना हो हो नही सकता था। अदीक की कीन ही पहचानता था कि यह हिंदू है-एक बहुत बहा हिंदू-बिसकी हत्या ाहत्त्वपूर्ण थी !·· मृजको अरबी भाषा में कोई दुआ बाद नहीं थी। ्यान-धारीफ की कोई उपयुक्त आयत भी नहीं आती थी। मन-ही-मन । अपने क्रमर कानतें भेज रहा या और घडकते हुए दिल से अपनी ग्रमान रै अनोसी-सी दुआ भाग रहा या कि---ऐ लुदा मेरी इवजत बचाना ... रेंसा न हो कि कोई मुसलमान अधोक को भार वे और मैं सारी उन्न इसका खुन अपनी गरहन पर महसूस करता रहूं। यह गरदन कीम की ाही, मेरी अपनी गरदन थी, घमर यह ऐसी जलील हरकत के लिए [सरी जाति के सामने बारम और राज के कारण शुकता नहीं चाहती।

नव मोटर धरात के जुलूस के वास पहची, हो लोगों ने चिल्लाना मार्ग कर दिया- मशोरकमार ! अशोरकमार !

मैं बिलकुल नर्वस ही गया । बसोक स्टीमरिय पर हाथ रखे लामौश" मा। मैं आतंक और मय के सकुचित दायरे से बाहर निकलकर अत-समृष्ट से यह कहनेवाला था कि "देखो, होश की बात करो ! मैं मुमत-मान हं, र.ह. मुझे भेरे घर छोड़ने जा रहा है..." कि दो नवयुवकों ने आरो म (कर यहे आराम से कहा, "असोकमाई! आपे रास्ता नहीं मिलेगा, **१घर बाज की गली से चले जाओ।**"

बरोकभाई! असीक उनका भाई था! और भै कौन था ? . . . मैने भपने पहनावे की ओर देखा, जो सादी या था: 'मालूम नहीं, जन्होंने for t

वह स्वर प्रावत स्वर्ध है और आपने ववश्य ही उसे सिनेना के परदे

रर कई बार देखा होगा। में जब भी उसका नाम किसी फिल्म के विज्ञापन ने देखता हू, मेरी करणना में उसकी पूरी धनक बाद में, किनु सबसे पहले इसकी जारू उमराधी हैं—शीबी, बहुत शीक्षी बाक ! और किर मुझे बेंबई टोकींब की बहु दिखबस्प बटना बाद बरा जाती है, जो में अभी बयान करनेबाला हैं।

हेश-विभाजन पर जब पंजाब में देने सूच हुए, दो मुकसीर कीर, जो काहीर में यो और वहां किल्मों में काम कर रही थी, प्लायन करके संबद्द चडी जाई। उतके साथ उसका 'प्रेमी' प्राप्त में पा, जो पंजीकी की कई फिरमों में काम करके दसारि प्राप्त कर नुका था।

कर कहा एकरान का नक दक दिवादा प्राप्त कर चुका पर।

बन प्राप्त का विक आदा है, तो उनके संवेद में मी कुछ पैनित्यों
परिषय-प्रवच्ण दिवादों में कोई धार्यात की बात नहीं। प्राप्त अच्छाक्षाका प्रवर पुरुष है। छाड़ीर में उनकी क्यांति हम कारण भी पी कि
बह दवहां ही ब्यापीसार का, यातों मुंदर करपे रहनपेषाला या और
बहुत ठाठ के दहांग था। उनका तांता-पोदा काहीर के रहींसी तांतों में
सबसे छ, बमूरत जीर बारुपेक था। मुखे मानून नहीं, प्राप्त से कुछयीप
कीर की दोस्ती कव और कित तथह हुई, हत्नित्य कि में छाहीर में नहीं
मा अच्छे पहुंची मिनताए खीर हिन्दी संपर्द तांनमहुक की तरह सातव्यों
मा आठर्ने आद्यां की चन्नाई हो है नहीं। एक हिल्म की स्थित करीं
केरा की सोनिवादों की सन्तुर्थ हो समय में कई पुरुषों ही ही सकता
है, जो उन हिल्म की संवन्न हो समय में कई पुरुषों ही ही सकता
है, जो उन हिल्म की संवन्न हो सातवान एक ही समय में कई पुरुषों ही ही सकता

त चत कुल्म स सबद्ध हा । बिन दिनों प्राण और कुलदीप का प्रेम चल रहा दी, चन दिनों स्व• गीय देवाम भी वहा था। पूर्वा और बंबई में किस्मित-ऑजमीई केल , । वाद गह पाइर छाड़ीर पछा गया था, जिनसे उसे अयाह प्रेम था। हैंछ थेशा आदमी था और कुल रीप भी इस मैदान में उससे पीछे नहीं थी। दोनों भी एक विजेप प्याइंड पर भिड़ंत हुई। संभव था कि वे एक दूरोर में समा जाते कि एक अन्य छड़की ने स्वाम के जीवन में प्रेंड पर लिया। उसका गाम मुमनाज था, जो ताजी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह जुँब कुर्रेथी, एम० ए०, की छोटी बहन थी। कुलदीप को स्थाम के यह कलावाजी पसंदन आई। अतः यह उससे नाराज हो गई और हमें है। माराज रही। भैं यहां आपको यह बता दं कि कुलदीप बड़ी हंगें औरत है। जो बात उसके दिमान में घर कर जाए, उस पर अड़ी रहीं है। में आपनो एक दिलचस्प बात बताऊं। यह घटना बंबई की है।

हम तीनों वंबई टॉकीज में थे। एक शाम को विजली की ट्रेन हम अपने-अपने घर जा रहे थे। फुट वलास का दिव्वा उस दिन लगभ खाली था—यानी हम तीनों के सिवा उसमें और कोई मुसाफिर न पी

श्याम ऊंची बावाज का जवान और मुंहफट इन्सान था। जब उस देखा कि कंपार्टमेंट में कोई गैर नहीं है, तो उसने कुलदीप कौर से छें खानी शुरू कर दी। परंतु मैं समझता हूं कि उसका मूल उद्देश्य यह कि वह रिश्ता, जो लाहौर में कायम होते-होते रह गया था, अब य बंबई में कायम हो जाए, क्योंकि ताजी से उसकी खटपट हो गई थी रमोला कलकत्ता में थी और निगार सुल्ताना संगीतकार मधोक के पास वह इन दिनों खुद अपने ही कहे मुताबिक 'खाली हाथ' था।

अत: उसने मुलदीप कीर से कहा, "के के, तुम मुझसे दूरी क्यों रहती हो ? इघर आओ, मेरी जान ! मेरे पास बैठो !"

कुलदीप की नाक और तीखी हो गई। बोली, "क्यामसाहव ! अ मुझ पर डोरे न डार्ले।"

मैं उनके वार्तालाप को, जो मुझे पूरी तरह से याद है, यहां नि करना नहीं चाहता, इसलिए कि वह बहुत बेबाक था। वैसे उसका स अपने शब्दों में बयान किए देता हूं। स्याम कभी गंभीरता और संं स्मी से बात नहीं। करता था। उसके प्रत्येक राज्य में एक कहकरी, एक उद्दाका होता था। उसके कुछतीय से उसी विशेष सहन्य में गहा, "जानमा ! उस उसके के पहुँठ की छोड़ यो और मेरे साथ नाता जोड़ी। यह केस्सारीमत है किसन यह आमका बड़ी आसानी से उस हो अकता है।"

न्द्र भरा दारत है, क्षारून वह भागका बड़ा जाधाना या वय हा उकका है। कुटबरीए कोर की आंदों उसको नाक की तरह वही और तीधी है। उन्नक होंट भी यहें छीखें हैं। उसके बेहरे का प्रत्येक भाग छीखा है। वह बहु अपनो यही-बटी आसें प्रपत्नकर बात करती हैं, हो आदमी

जब वह अपना बड़ा-बटा लाल झाफान-र वाल करता हु, ता आदमा यौतला जाता है कि यह क्या मुसीबल है ! उसने तेव-तेक निवाहो से स्याम की ओर देखा और उसने अधिक

तेत्र रुहुचे में उत्तरे बहा, "मुह थोकर रक्षिए, स्वामसाह्य !" स्वाम-वैसे फंट्स पर कोरतो की वान्-पट्ता का मरुग त्या प्रभाव परता ? उसने एक टहाना स्थाया और कहा, "कें वे क, वेरी बान !

तुम लाहीर में मृक्ष पर मरती थी, याद नहीं तुन्हें ?" अब कुलदीय ने ठहाका लगाया, जिसमें नारी का व्यय्य करा या,

ŧ

1

अब कुल्दाय न ठहाका लगाया, जिसम नारा का व्याप करा या, "आपको बहुम हो गया था !" स्याम ने कहा. "तम गलत कहती हो, तम वास्तव में सहा पर

मरही थी।"
मैंने हुलदीप की बोर देला और मूझे महसूस हुआ कि उसके गरीर में समर्पण की इच्छा मौजूद है, मणर उसका हटीला दियाग उसकी

चतर में समयन का इन्छा मानूद है, मधर उसका हैटाला हकाना वतना रेस इच्छा को, इस कामना को रह करने के उसनों में उत्तरह है। उसने भरमी हीशी नककें कड़काबार कहा, "मरधी थी, लेबिन सबनही महसी!!" स्याम ने सपनी जड़ी कहुछ मुद्रा में बहा, "अब नही महसी!, दो

बन मदोगी ! मरना बहुरहान तुन्हें मुम पर ही है !" बुन्होंग बोर भागा गर्र, "दमाव ! मुच मुससे भागित बार मृत को कि सुहारा सेरा बोदें सबस मही हो गबता । तुम दतराई हो। हो। सबसे हैं, नादौर में बभी मेरो तथीयत मुख पर आदे हो, होटन यह

भा कि तुम्हारान्या वाद वचन गर्द हो गरता । गून हतरात हो। हो बचता है, लादीर में बची नेचे तचीवत तुम पर शाह हो, लेटिन यह तुमने बेरमी बरती, तो में बची तुम्हें मुद्दे कताऊ है यह इस विवृत्ते की किस्सा ज्रम हो गया, लेकिन सिर्फ् कुछ समय के लिए, क्योंकि स्याम अधिक वहसों और वाद-विवाद का अम्यस्त नहीं था।

फुलदोप कोर अटारी (अमृतसर) के एक मशहूर मालदार सिख-घराने से संबंध रखती है। इस घराने का एक व्यक्ति लाहीर की एक प्रसिद्ध गुसलमान औरत से संबंधित है, जिसको उसने लाखों रुपए दिए, और सुना है कि अब भी देता है।

यह मुसलमान महिला किसी जमाने में खूबसूरत होगी, मगर अव मोटी और भद्दी हो गई है। किंतु अटारी के वह सिख महाशय अव भी नियमित रूप से यहां लाहीर में प्लैटीज होटल में आते हैं और अपनी मुसलमान प्रेमिका के साथ कुछ 'मीठे' दिन विताकर वापस चले जाते हैं।

जब वंटवारा हुआ, तो कुलदीप कीर और प्राण को भगदड़ में लाहीर छोड़ना पड़ा। प्राण की मोटर (जो शायद कुलदीप कीर की संपत्ति थी) यहीं रह गई। लेकिन कुलदीप कीर एक साहसी औरत है। इसके अलावा उसे यह भी ज्ञात है कि वह पुरुषों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, इसलिए वह कुछ देर के बाद लाहीर आई और दंगों के दौरान वह मोटर चलाकर बंबई ले गई।

जब मैंने मोटर देखी और प्राण से पूछा कि यह कब ख़रीदी गई है, तो उसने मुझे सारी घटना सुनाई कि के० के० लाहीर से लेकर आई है और यह कि रास्ते में उसे कोई कठिनाई और तकलीफ नहीं हुई। सिर्फ दिल्ली में उसे कुछ रोज ठहरना पड़ा, क्योंकि कुछ गड़वड़ हो गई थी।

जब वह मोटर लेकर आई; तो उसने सिखों पर मुसलमानों के तथाकथित अत्याचारों का विवरण सुनाया और वह इस प्रकार कि मालूम होता था कि वह मेज पर से मक्खन लगाने की छुरी उठाएगी और मेरे पेट में घोंप देगी। लेकिन मुझे बाद में मालूम होता कि वह उस समय भावुक हो गई थी, अन्यथा मुसलमानों से जो या होप न था।

उसकी नाक बेहद तीखी-

हैं, उसके होंठ

इत बारोक है। यहाँ कारण है कि उसके चेहरे पर तनिक-सा घड़ाव गै बहुत तेत्र और लुंद बन **जाता है। इसके अलावा उसका एह**ज़ा

भीर उसकी कावाज भी बसाधारण तौर पर तेज व तर्रार है। मृतदीय कौर की तीखी नाक का उल्लेख में कई बार कर मुका है। स्स सिलसिले में आप एक छतीफा सन लीजिए ।

मैं फिल्मिस्तान छोडकर अपने दोस्त अद्योन कुमार और सावक वाचा के साम बढ़ई टॉकीज चला गया था। उस जमाने में दशी का आरंभ

हो रहा था। उसी बौरान कुलदीप कौर और उसका 'रखैल' प्राण नौकरी के लिए यहा आए। प्राण मे जब मेरी मुलाकात दवाम के माध्यम से हुई, ही

मेरी-उसकी सर्काल दोली हो गई। यहा बेह्या आदमी है। कुलदीप कौर से अलगता कुछ रस्मी किस्म की मुलाकात रही । इन दिनों सीन फिल्म हमारे स्टुडियो में शुरू होनेवाले में । अठ

जब कुलदीप कौर ने थी सावक वाचा से भेट की, हो उन्होंने जीवफ परिरोग नामक अभेग कैमरामेन से कहा कि वह उसका कैमरा-टेस्ट ले.

ताकि विश्वास हो जाए।

बर्राधन मोरे एन और अधेड़ उम्र का मोटा-सा आदमी है। उसकी स्वर्गीय हिमारा राम अपने साम जर्मनी से लाए थे। जब द्वितीय महा-

मुद्र शुरू हुआ, तो उत्ते देवलाली कैप में नवरवद कर दिया गया : यह एक संवे समय तक वहां रहा। जब जग करव हुई, तो उमे रिहा कर रिया गया और वह वाश्य बबई टांकीज आ गया, इसलिए कि भी बाचा

धे उसके मैत्रीपूर्ण सत्रम थे, बयोहि वे बहुत समय पहले समई डॉकीक् में इकट्डे एक-दूसरे के साथ काम करते रहे थे। उन दिनों भी वाका रिकाहिस्ट थे ।

मरीक्षत ने स्ट्डियो में प्रकाश का प्रथम कराया और मेरजा-मैत से बहा कि वह कुलडीप कीर की तैयार बरके कैमरा-देस्ट के लिए साए ! बह स्वम तैयार था। कैमरा नवा था। उसको उनने अच्छी तरह देना। ्वा ६०. वराई और घरना नुस्ट मुख्याए एक बोर गहा ही गया ।

कुल शेष कौर आई। मैंने छस देता। उनकी नाक पर मैक अप-मैंन ने मुर्गी और सफ़ीदे के कुछ ऐसे पुट लगाए थे कि वह दस गुनी कीर सीरी हो गई थी। जब बर्रांग ने उसे देखा, तो वह घबरा गमा, गमोंकि यह विनित्र प्रकार की सीशी नाक थी।

मुखदीप कीर विलकुल बेटर बेजिलक कैमरा के सामने खड़ी हो गई। यरिया ने उसको अब कैमरे की आंख से देखा, किंतु मैं महसूस कर रही था कि उसको बड़ी उल्लान हो रही है। वह उसकी नाक ऐसे व्वाइंट पर विठाने का प्रयत्न कर रहा था कि अशोभनीय प्रतीत न हो।

वेचारा इस कोशिश में पसीना-पसीना हो गया। अंत में उसने धक हारकर मुझसे कहा, ''मैं अब एक कप चाय पीऊंगा।"

मैं सारा मामला समझ गया था। अतः हम दोनों केंटीन में चले गए। वहां उसने अपना पत्तीना पोंछते हुए मुझसे कहा, "मिस्टर मंटो ! उसन् की नाक भी एक आफत है। कैमरा में घुसी चली आती है। चेहरा बाद में आता है, नाक पहले आती है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता।"

फिर उसने एक और उलझन प्रकट की, वह भी मेरे कान में,
"मिस्टर मंटो ! उसका वह मामला ठीक नहीं है, किंतु मैं उससे यह कैसे
कहूं?" और यह कहकर मोटे वर्राशा ने अपने माथे का पसीना
पोंछा। मैं उसका मतलब समझ गया। परंतु वर्राशा ने फिर भी मुझे
विस्तारपूर्वक सब-कुछ बता दिया और मुझसे प्रार्थना की कि मैं कें ० के ०
से अनुरोध करूं कि वह इस मामले को ठीक करे कि यह अत्यावश्यक
है। नाक का वह कोई-न-कोई प्वाइंट निकाल लेगा, मगर इस मामले के
वारे में वह कुछ भी नहीं कर सकता, यह उसीका काम है। मैंने उसे
सांत्वना दी कि मैं सब ठीक कर दूंगा, क्योंकि उसने मुझे इस मामले
की दुहस्ती का हल बता दिया था कि चौंतीस रुपए में 'ह्वाइटवे एंड
लिडला' की दूकान से वह उपलब्ध हो सकता है।

उस रोज़ टेस्ट किसी बहाने से स्थगित कर दिया गया। कुलदीप जब स्टूडियो से बाहर निकली, तो मैंने स्पप्ट रूप से सारी वार्ते, जो इस मामले के संबंध में थीं, बता दीं और उससे कहा कि वह आज ही फ़ोर्ट में जाकर बह की ज सरीद के, जिससे उसके बरीर का मुक्स दूर ही जाएगा। उसने बिना क्रिलक मेरी बात सुनी और कहा कि यह कीनसी बड़ी बात है ! भूनाचे यह उसी समय प्राण के साथ गई और वह वस्तु क्षरीय लाई। जब दूसरे दिन स्ट्डियो में उनसे भेंट हुई, तो जमीन और आसमान का अंतर या। वर्राराण ने जब उसे देखा, तो वह सतुष्ट था। यद्यपि कुलदीप की नाक उसे तम कर रही थी, मगर अब दूगरा मामला विलयुल ठीक था। बत. उसने देस्ट लिया और जय उसका प्रिट नैयार हुआ और हम सबने उसे अपने बांबेद्सन हाँल में देखा, तो उसके रूप, सबल व मुरत को पसद किया और एकमत ने यह राय कायम हुई कि वह विशेष रोत्म के लिए अच्छी रहेगी--विशेषतया वैत रोज के लिए। कुलदीप कीर से मुझे अधिक मिलने-बुलने का अवसर नहीं मिला । प्राण चृकि दौरत था, उनके साम अधिकाश शामें मुजरती थी, इसलिए कुलदीप भी कभी-कभी हमारे साथ रारीक ही जाती थी। यह एक होटल में रहती थी, को समूद्र-तट के निकट था। प्राथ भी उससे बुछ दूर सक्बील में रहता या, जहां उसकी बीवी और बच्चे भी थे। छेकिन उसका अधिक समय कुलदीप कौर के साथ व्यतीत होता था। मैं अब मापकी एक दिलचस्य घटना मुनाता है। मैं और स्याम ताज होटल में बीयर पीने जा रहे ये कि रास्ते में प्रसिद्ध स्पीतंकार मधीक से भेंट हो गई। यह हमें दरीस सिनेमा की बार में ले गए । वहां हम-सब देर तक बीयर पीने में स्वस्त रहे । जब हम साली हुए, तो उन्होने पूछा कि हमें कहा जाना है ? मधीक-साहब को अपनी प्रेयंशी निकार मुख्याना के पास जाता था, जिससे किसी जमाने में स्थाम का भी सबय था और मूखदीप कीर मी उसके आस-पास ही रहती थी । स्थाम ने मुझसे कहा, "वलो, प्राण से मिलते हैं ।" मुनाचे मधोकसाह्य की दैवसी म बैठकर बहा पहुचे। वह तो अपनी निगार स्रुताना के पास चले गए और हम दोनो कुतदीप कोर के यहां।

प्राण यहा वैठा था । एह मूक्तसर-मा कमरा था । वीयर पी हुई थी । मधा-मा छाया था । नशे के प्रमाव को दूर करने के टिए स्टाप ने मीवा

.....

ि तथा केलाई भारत्। बुलकेत भस्तात वैसार हो गई, केविन यह <sup>पही</sup> कि तालाक केंग्रेट । यस मान गत ।

पत्याम सूच तो गई। कृत सेव चीर सीद प्राण एक साय थे। प्राण ही पने बारण था। गरी उद्यास भा और पुरुद्धीय कीर उसके वर्षे के साथ अवसी वृत्तीती ठीटी दिवाए चैठी भी और जितने स्पए प्राप मीतना था, उद्या-प्रशास अपने पास रूस रेगी।

इस भेल में हम भेजल हारा हिए। मैंने पुलाम कई बार खेली हैं। भिनु यह पुलाझ मुक्त विभिन्न प्रकार की भी। मेरे पन्नहत्तर रुपए पेंद्रह मिनट के अदर-अंदर कुल्दीन कोर के पास थे। मेरी समझ में नहीं बाता भा कि आज पत्तों को पता हो गया है कि दिकाने के बाते ही नहीं।

प्याम ने जब मह रंग देगा, तो मृत्रक्षे कहा, "मंदी, अब बंद करीं!"

भैने रोलना गंद कर दिसा। प्राण मुस्कराया और उसने कुछदीप से कहा, "के० के०, पैसे बापस कर दो मंटोसाहब के।"

मैने कहा, "यह ग्लत है। तुम लोगों ने जीते हैं। वापसी का सवाल ही कहां पैदा होता है?"

इस पर प्राण ने मुने बताया कि वह पहले दरजे का चालवाल है। उसने जो जुछ जीता है, अपनी चालाकी की वदौलत मुझसे जीता है। चूं कि में उसका दोस्त हूं, इसलिए वह मुझसे घोखा करना नहीं चाहता। मैं पहले समझा कि वह इस वहाने से मेरे रुपए वापस करना चाहता है। किंतु जब उसने तास की गड्डी उठाकर तीन-चार बार पत्ते वितरित किए और हर वार वड़े दांव जीतनेवाले पत्ते अपने पास गिराए, तो मैं उसके हथकंडे का लोहा मान गया। यह काम वास्तव में वड़ी चाल-वाजी का है। प्राण ने फिर कुलदीप कौर से कहा कि वह रुपए वापस कर दे। मगर उसने इन्कार कर दिया। स्थाम कवाव हो गया। प्राण नाराज होकर चला गया। कवाचित उसे अपनी वीवी के साथ कहीं जाना था। स्थाम और मैं वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर स्थाम उससे बात करता रहा। फिर उसने कहा, "आओ, चलो, सैर करें।"

कुलदीप राजी हो गई।

टेबनी मंगवाई गेई । हम-सब बाईकुला रवाना हुए । बलैयर रीड पर मेरा फ़रूट था। हम सीधे वहां पहुचे । घर में चन दिनों कोई भी न था। स्याम मेरे साथ रहता था। हमने पुछट में प्रवेश किया, तो स्थाम ने कुलदीप से छेड़खानी गुरू कर दी। कुलदीप बहुत जल्दी तम आने-बाली औरत नहीं है। वह किसी मर्द से धवराती नहीं। तमकी स्वयं पर पुरा-पूरा मरोमा है। बत वह देर तक स्थाम के साथ हसती-खेलती रही। हों, मैं यह बसाना भूल गया कि जब हम वले अर रीड पर पहचे,

तो मूलदीप ने गाड़ी रोकने के लिए कहा कि यह सेंट की गीशी घरीदना चाहती है। स्याम क्रोध के मारे जलकर कवाय था कि वह उस लाए से हर चीज लुरीदेगी, जो प्राण ने जुएवाजी में मुझसे जीते थे। पर मैने एससे कहा कि कोई हुई नहीं। तम इस बात का कुछ विचार न करी, हराजी इस किस्से को । कलदीप के साथ में स्टोर में गया । उसने 'याहेले' का मैट पनंद किया । उसका मूल्य वाईस रपए आठ आने था। क्रुलदीप ने खुबमूरत बीबी अपने पर्व में रखी और मुझसे कहा, "मटौ-साहब, की मत अदा कर दीजिए !"

मैं इस सैट के दाम हरियज भुगतना नहीं चाहता था, सगर दुकान-दार मेरा परिचित या और फिर एक औरत ने इस अदाज से मुझसे मृत्य चुकाने के लिए कहा था कि इन्कार करना एक पुरुप के सम्मान के लिए भूगीती होता । अतः मैंने रुपए निकाल और भुगतान कर दिया ।

फ़्रीट में जब स्थाम को मालूम हुआ कि सैट गैने खरीदकर दिया है, तो वह आग-बगुला हो गया। उसने मुझे और कुलदीप कौर को पेट भरके गालिया दी । किंतु बाद में नरम ही गया । उसका उद्देश यह था कि कुलदीप किसी-न-किसी तरह मान जाए। मैने भी कोशिश की और कुलदीप कीर की समझाया कि अब उनके मतभेदी की मिट जाना चाहिए। कुलदीप मान गई। मैंने स्याम और उससे कहा कि मैं जाता है, तम दीनो आपस में फीसला कर ली । मगर उसने नहां कि नहीं, यह समझौता असके होटल में होगा। टैक्सी नीचे खड़ी थी। दोनों उसमें चले गए।

मैं प्रश्रम या कि बली, यह किस्सा तप हुआ।

मगर पान पट चार है। इयाम लौट आया । कीच में वह वृत्ते

तारत भरा हुआ पा। मैने उसकी ब्रांग का गिलास पेश किया,
तो पेरा कि उसका हाय जरुमी है। गून यह रहा है। मैने वड़ी चिता

के साय पूछा, लेकिन यह क्याब था। ब्रांगी ने उसके मूठ को तिनक दुक्त

कर दिया, तो उसने मुझे चताया कि जब यह के० के० के साय उसके होटल

में पतुचा और वे टैग्सी से बाहर निकले, तो यह (कुलदीप कीर) गाली

देकर अनजान और मानूम बन गई। द्याम को सुख्त गुस्सा आया। वे
दोनों एक पयरीली दीवार के पास राड़े थे। द्याम ने उससे कहा कि

तुम लाहीर में मुझ पर मरती थीं, अब यह क्या नखरा है? कुलदीप ने

उत्तर में जुछ ऐसी बात कही कि द्याम के तन-बदन में आग लग गई।

उसने तानकर घूंसा मारा। किंतु वह एक और को हट गई और क्याम

का घूंसा दीवार के साथ जा टकराया। वह हंसती, ठहाके लगाती उपर
होटल में चली गई और क्याम खड़ा अपना घायल हाय देखता रह गया।

फिर उसने अपनी पतलून की जेव में हाय डाला और सैंट की शीशी निकाली, "रुपए तो मैं उससे वापस न ले सका, लेकिन यह सैंट की शीशी ले आया हूं।"

कुलदीप कौर अजीवो-गरीव शिक्सियत की मालिक है। जिस तरह उसकी नाक तीखी है, उसी तरह उसका चरित्र और व्यवहार भी तीखा और नुकीला है।

पिछले दिनों यह ख़बर आई थी कि उस पर भारत में पाकिस्तान की जासूस होने का आरोप लगाया गया है। मालूम नहीं, इसमें कहां तक सच्चाई है। परंन्तु मैं विश्वास के साथ इतना अवश्य कह सकता हैं कि उस-जैसी औरत माताहारी कभी नहीं बन सकती, जिसका अंदर और बाहर एक हो, जिसका प्रकट और अप्रकट एक हो। ⋧





ì



स्मित की तेर्रेग या चीनीस तारित भी।
भूते वच्छे तरह मार नहीं रहा। भागतसाने में सराय छोड़ने के विरुधिक में
भी विभित्सा हो रही भी कि स्याम की मृत्यु का समाचार एक अपवार
में प्राः ज है तेरी एक विविक्त नी किंप्स्त मार पर तारे भी-बोहीनी
और नीम-बेहीनी के एक वक्कर में संखा हुआ था। कुछ तमम में मही
आंता था कि होवम से कर पहुक्ता है। बोतों के धीनामें कुछ कर मजरार गड़-मक
हो नई चीं कि में स्वत को 'को मैन्य छैंड' में मटकता हुआ महनूत करता था।
स्ताम की मोड की जूस जब मेरी नक्को मार मुद्द के स्वत में में मह
स्वता कि यह पत्र महिला स्वतान के सा पितान है। तोने में मह
स्वता कि यह पत्र महिला स्वतान के सा पितान है।
मेरी सा परिश्लो की मीते मेर कि हु वह महिला मार होगम्सी के
स्वत मुझ से सा मान ही भूकत था कि से सकने चार मीता है।

मेरे स्वास्त्य-आम के लिए गुना से दुवाग साम रहे हैं। मुत्ते अपनी सरह तार है। जब वीने यह स्वय पड़ी, की सापवाले कमरे के बागल से बहुत, 'जानने ही, नेसा एक बहुत ही नजरीपी नजीप बेरत मर नचा है?"

जनने पूछा, "बीन !" वैने बुलंद बावाज में बहुत, "स्पास !" "बड़ों ? बड़ो पागलनाने में ?"

भैने बोई उत्तर न किया । नीचे-कार न विषय भेरे विद्वान हिमानु में उत्तरे, जिसमें दवाम था। मुण्याना क्यान, हगात क्यान, होट सवाना क्यान, बोवन से बारपूर क्याय, मृण्यु और स्वती मनंकरण से विण्युक अनिभिन्न और अनिर्धानन स्थाम ! भैन सोनी, जो कुछ मन पदा है, वितर कुछ गलन है—असचार ने शुरु जिल्ला होगा !

पीर-पीर विशिष्णता की गुंग दिमान से हटने लगी और मैं वृद्धी हुई पटनाओं को उनके वास्त्रविक रूप से देखने लगा, किंतु यह रूप कुछ दनना भीमा था कि जब मैं स्वाम की मौत के दुर्घटनापूर्ण स्थाचार से परित्तित हुआ, तो मृते जबरदस्त भक्ता न लगा। मृते में महसूस हुआ कि जैसे पह काड़ी समय पहले मर चुका था और उसकी मीत का आयात तथा दोक भी अरमा हुआ, मृते पहुंच चुका था। अब बस उसके सामार वाकी थे। सिक् मलबा रह गया था, आहिस्ता-आहिस्ता जिसकी मैं गुवाई कर रहा था। टूटी-फूटी ईटी के डेर में कहीं स्थाम की मुक्क राहट दवी हुई मिल जाती थी, कहीं उसका बांका ठहाका!

पागलवाने से बाहर भलेमानुसों की दुनिया में यह मशहूर था कि सआदत हमन मंटो स्याम की मीत की खबर सुनकर पागल हो गया है। ऐसा हुआ होता, तो मुझे बहुत अफ़सोस होता। स्याम के देहांत की खबर सुनकर मुझे अधिक होशमंद होना चाहिए था, संसार की क्षण-भंगुरता की अनुभूति का एहसास मेरे दिल व दिमाग में तीव्रता से ही जाना चाहिए था और प्रतिशोध की भावना के अंतर्गत अपने जीवन की पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने का संकल्प मेरे अंदर उत्पन्न हो जाना चाहिए था—स्याम के देहांत की खबर सुनकर पागल हो जाना सिर्फ़ पागलपन था!

प्रतिकियावादी मान्यताओं और दिक्कयानूसी परंपराओं के बुतों की तोड़नेवाले क्याम की मीत पर पागल हो जाना उसकी बहुत बड़ी तौहीन थी, महान अपमान था।

श्याम ज़िंदा है अपने दो बच्चों में, जो उसकी वेलीस अर्थात नि:स्वार्थ मृहट्वत का परिणाम है; ताज़ी (मुमताज़) में, जो श्याम के कथनानुसार उसकी 'कमज़ोरी' थी; और ऐसी सभी औरतों में, जिनकी ओढ़िनयों के आंचल उसके मुहट्वत-भरे दिल पर यदा-कदा, समय-कुसमय साया करते रहे; और मेरे हृदय में, जो केवल इसलिए शोक से संतप्त है कि वह उसके महाप्रयाण के सिरहाने नारा बुलंद न कर सका—श्याम ज़िंदावाद!

मुसे विस्वास है, भौत के होंठों को बड़े श्रेम से जुमते हुए उसने अपने निशेष बंदाज में कहा होगा, "मटो ! खुदा की कसमें ! इन होठों का गजा कुछ और ही है<sup>]</sup>"

इयाम आक्षिक और प्रेमी वा—इक्त-पेता नही वा। वह हर खूद-पूरत और मुंदर चीड पर मरता था-मेरी चारणा है कि मौत अवस्म

सूबसूरत होगी, बरना वह बभी नहीं मरता उसको हरारत और गरमी से प्यार था। कोग कहते हैं कि मीत

में हाप ठेडे होते हैं। मैं नहीं मानता। स्थाम ठंडे हाणां का बिलकुल हायल नहीं या । यदि मौत के हाय सचनुष ठडे होते, ती उनने यह नहरूर एक तरफ झटक दिए हाते, "हटो, बड़ी वी <sup>1</sup> तुममें मुहत्वत,

गरमी और खुलूस नहीं है !" मुझे एक पत्र में लियाता है: "किस्सा यह है प्यारे, कि जिंदगी खूब गुबर रही है--नाम और

मंदिरा-पान, मंदिरा-पान और नाम । दोनो माच-साथ पल रहे हैं। हाडी (मुमलाव) छ. महीने के बाद बापन सा गई है। वह अभी सह मेरी एक यहुत बड़ी कमजोरी है। और, तुम जानने हो, भारी के प्रम का बानंद अनुभव करना किननी रक्तिरायक और आनंददायक चीड

है।""आसिर में माँ इस्सान हं-एक नामंत्र इन्सान... "निगार गुलताना वर्धा-वर्मी मिलती है, लेविन पहला हम 'ला' बा है""

"शामों को नुम्हारी "विद्वतार्थ बनवान" बहुन बाद बाठी है। "" २९ बुलाई, '४८ के एक वक में इराय मुझे शिलना है:

"व्यारे मंद्री । इस बाद तुम फिर नामोग हो । तुन्हारी यह शामीशी मुझे बहुत तम करती है। इसके बावबूद कि में तुम्हारी मानमिक निवान और परेतानियों ने भनी-मानि परिवित्र हूं, में शेव में पागन हुए दिना मही रह सकता, बर्बीक तुम कवाचार मौन शारण कर लेते हो । इसमें राज नहीं कि मैं भी बोर्ड बहुर बड़ा 'सनवाद' नहीं हूं, तेरिन मुने मेंने मत रिपन भोग पार्व में बहुत आनंद प्राप्त होता है, जो जस जल

किश्म के हो।

'मेंद्री किमोने कहा है, जब प्रेमी के पास राव्य समाज हो जाते हैं, जो कह कृमना आरंभ कर देना है और जब किसी बरता के पान गर्बी का भेदार सुन्य हो जाता है, तो यह सांसने रूपता है। मै इस कहावत में एक और कीन शामिल करता है, जिस मई की मर्दानगी सत्म हो जाती है, वह आने बीते हुए जमाने की, अतीत को, पलटकर देखने रूपता है। लेकिन तम कितित न होना, मै इस अंतिम स्ट्रेज से कुछ दूर हूं। जीवन बहुत व्यक्त और अर्थूर है और अर्थूर जिद्या में, तुम जानते हो, पानल पन के लिए बहुत कम प्रसत मिलती है, हालांकि मुझे इसकी नितांत आवश्मता प्रतीत होती है।

"नसीमवाला फ़िल्म 'नांदनी रात' क़रीव-क़रीब आधा हो चुका है। अमरनाय से एक फ़िल्म का फंट्रेक्ट कर चुका हूं। ज़रा सोची तो, मेरी हीरोइन कीन है ?—िनगार! मैंने खुद उसके नाम का प्रस्ताव किया था—िसर्फ यह मालूम करने के लिए कि परदे पर उन पुरानी भावनाओं की पुनरावृति कैसी लगती है, जो कभी किसीसे न्यावहारिक इनिया में संबंधित रही हों—पहले प्रसन्नता और संतोष था, अब केवल कारोबार। लेकिन क्या ख्याल है तुन्हारा, यह सिलसिला उत्साहवर्दक नहीं रहेगा?

"ताज़ी अभी तक मेरी ज़िंदगी में है। निगार बहुत ही अच्छी है और उसका व्यवहार बहुत ही नरम और नाज़ुक—कोमलता से परिपूर्ण। पिछले कुछ दिनों से रमोला भी यहीं बंबई में मौजूद है। उससे भेंट करने पर मुझे पता चला कि वह अभी तक उस कमज़ोरी को, जो उसके दिलो दिमाग़ में मेरी ओर से मौजूद है, दूर न कर सकी है। अत: उसके साथ भी सैर व तफ़रीह रही।

"ओल्ड ब्वाय ! मैं इन दिनों पृलर्टेशन की कला में एडवांस ट्रेनिंग ले रहा हूं। मगर, दोस्त, यह सारा सिलसिला बहुत पेचीदा हो गया है। बहरहाल, मैं पेचीदिगियां पसंद करता हूं। "वह मेरे अंदर बो जुएवाजी और आवारागरों के मुण है, वे अभी तरु पर्णाय परिद्यालों हैं। वे किसी विद्येष स्थान का नहीं हूं और नम्किसी आपन का होना पाइता हैं। विद्यो में ही गुणर रही है। वास्तव में भीवन ही एक प्रेयसो है, एक प्रीयका है, विश्वसे मुले गुरुवत है— जीव बाए जहनास में!

"मैं लेकन का नाम मूल गया हु, मगर उसका एक वाजर माद रह गया है, धायद बढ़ मी बुक्त न हो। लेकिन लीमेशाय कुछ इस प्रकार का पा—यह लीमो से इस कदर मृह्ब्बत करता चा कि (स्वयं को प्रेम फरने में) कभी अकेका महसून नहीं करता था, लेकिन बढ़ इस सीर पर जनमें पणा करता था। (स्वयं को धूला करने में) कि अकेला महसून करता था।

' पा। "मैं इसमें और कोई बाक्य शामित नही कर सकता ("

देन दी पत्रों में तालों का निक आवा है। अपने निष्ठले लेख में एता ग हों में पत्रा पुका हूं कि वह (आयो) मुनवान की तस्वीर (छोटा नाम) है। मुगवान कीन है, यह खुद श्याय क्या पुका है कि वह उसकी जन-जोटी है। सब पुछिए, तो नियार, त्योला, सब वसकी जननीरिया भी। नाम उसकल उसकी सबने बड़ी कमनीरी थी और गहीं उसके परिक का बृद्दान पहलू भी थी।

मुनतान जैन कुरेगी, एम० ए०, की छोटी सहन है। जैन से साम संदर्द में, तो नहां जहर राजा के नहरी-सरस्य एसके में छंत महें । कुछ स्त्रम यह उसने अपना सामन सुकाकर लाहीर आहं, तो स्वाम के मास रोमात तुझ हो नया। नवह में चब रखास की आधिक अवस्था अध्यो हो गई, तो जमने अपने होनेवाल बच्चों को साजिर मुमतान से छादी कर हो। स्वाम को बच्चों से महत प्यार वा—साख शीर पर खनसरस बच्चों

श्याम को बच्चों से बहुत प्यार वा—सास शीर पर सु बन्तर बच्चों से, माहे हे बदतमीज ही क्यों न हो । नफास्तरनंद सोगी की दुव्हि



डायमंड को हस्पताल में दाखिल कराना पड़ा, तो उसने रजिस्टर में उस-का नाम भीमती भ्याम ही लिखनाया ।

बहुत देर बार द्रायमक के पतिदेव ने मुक्टूमेबाड़ी की। स्थाम को भी इसमें क्साया गया, लेकिन मामका ऐसे हो इयन-द्रपर हो गया और इायमत, जो अब फिल्मी दुनिया में पर रख चुकी वी और बजनी और मारी जेवें देख चुकी थी, स्थाम के जीवन से निकल गई। लेकिन स्थाम उस्ती बहुत सांत्र फल्ता था।

उपाल बहुत तरा रूपा था।

मूने सार है, पूर्गा के एक बाय में उपाने मूझे नेर कराते हुए कहा,
"मंदो! बायरह पेट थोरता थी! " "ब्यु सा के कृष्टम! बी गर्भपात करवा
सकती है, वह संसार की बससे बड़ी कांट्रजाड़ि और मूमीदाल का सामना
स्वरती है, वह संसार की बससे बड़ी कांट्रजाड़ि और मूमीदाल का सामना
स्वरता है, मंदी! औरता फलकृत से वसों हरती है? बचा उसके छिए यह
पार का एंट्रज होना है? केंदिन जब मुनाइ और सबसा पाप और पुष्प
की चक्वान कमा है? एक करेगी नोट लाली या बसनो हो सकता है,
एक बच्चा हराम का वा हवाल को नीते ही सकता। वह सरका या
कलमा पड़कर हुनी फेरने से पैदा नही होता। उसकी पैदाहरा का कारणतो वह जबरहत पाणवपन है, जिसके दिकार सबसे पढ़ने बाबा आदम
स्वीर मा हुवा हुए मैं । अह, यह पाणवलन हैं"

और वह देर तक नरह-तरह के पागलपनी की बातें करता रहा । स्याम बहुत बुलद-बाँग-—ऊषा बीलनेवाला वा। उसकी शरवात उस-

की हर हरकत, वणकी हर बचा कवे स्वरों में होनी थी। गंभीरता और सतुकन का यह विकन्नक कायक न था। महिक्क में सर्वीदारी व धराप्त ते होगी पहनका बैठना उसके नजदीक मससरापन था। मिदरा-गत के शीरान विशेष कर से यदि कोई खामीत ही जाना या दार्थित्व कर पाता तो उदे बहुत कोषण होती। इतना शुंखका जाता कि किसी समय की योगक और निकास तोड़कर गालिया देता, यह किस से बाहर जहा जाता।

पूना की एक घटना है। श्वाम और मसऊद परवेज दोनों जुवैदा



पूना की सड़कें सुनसान और जनशून्य थी। मै, मसऊद, स्थाम तथा एक अन्य सञ्जन, जिनका माम मुझे याद नही रहा, पागरों की भाति शौर मजाते दौड रहे थे । बिलकुल बेमतलब अपने लक्ष्य से अनिभन्न !

रास्ते में इसनबंदर का मकान पडता था। वह दौड़ से पहले हमसे अलग होकर चला गया था। दरवाचा खलवाकर हमने उमे बहुत तग और परेशान किया। उनकी समीना खानून हमारा शोर सुनकर दूसरे

कमरे से बाहर निकल आई । इससे क्यान और भी श्यादा परेशान हुआ और इस बात को देखते हुए हमने उससे विदा ली और फिर सडक मापनी आरम कर दी।

इसी तरह तीन बज गए। एक सडक पर खड़े होकर मसऊद ने वे खुराफानें बका कि मैं दग रह गया, क्योंकि उसकी जबान से मैने कभी इस सरह की बात नही मुनी थी । मगर अब वह भीटी-मोदी गारिया चगल रहा या, हो मैंने महमूस किया कि वे उसकी खबान पर ठीक तौर

पर बैठती नहीं है।

चार बजे हम जुबैदा काँटेज पहुचे और सो वए। लेकिन मसऊद शायद जागता रहा भीर कविता-पाठ करता रहा था।

मविरा-पान के सामले में भी क्याम वधास्वितवादी अपना सनू-चित मनोवृति का नहीं था। वह उम्मुक्त रीति से खुल खेलने का कायल या । मगर अपने सामने मैदान की 'नैपेसिटी' देख केता था, उसकी लगाई-

भौडाई को अच्छी सरह जाब देता था, ताकि सीमा से आगे न निकल जाए । यह मुझसे कहा करता था, "मै चौक्के पसद करता है, छक्के केवल सयोग से लग जाते हैं।" छक्के की एक बानगी देखिए :

देश का बटनारा होने से कुछ महीने पहले का जिक है। स्थाम भाहिद लतीफ के घर से मेरे यहां चला बाया था। बबई की भाषा में कड़की मानी मुफलिसी और तंगदस्ती के दिन में ! मगर मदिरा-पान



निदा को रिमित में यों महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई किटा हूँ। के मैंने खामक दिन्या कि बीधी है। प्रमाद कह हो काहोर में बेंदी थो ? में सोलातर रेपा, हो। आत हुआ कि क्याम है। अब मेंने सीभान पृष्ट आदिक यह केने मेरे पात पहुंच बचा? अभी यह धोष ही रहा था। पखें हुए करहे बीचू नाक में पुनी। बास ही धोषा पटा या। रहा हुआ, रिमरेट गिरले से जहका एक माग जल गया था, लेकिन करों देर के बाद बच मू अलि का स्था महलब हैं? बार्च अधिक एसो, मेने पुए की कहबाइट महमूत मी और इनके-इनके दूरियम बादल है देशे। उठकर में सूचरे कसारें में स्था। बचा बेचता है कि प्रभाप स्था

नेते सन्त्रद्वीक व्याक्तर परूप के कहे हुए भाग का निरीक्षण किया । देवने में बडी बातों के बराबर मुराब था, नित्रमें से धूआ निकल रहा था। देवा मानून होता था कि कियों ने साम बूतने का अस्तर किया है, क्योंकि पता पानी से तर था। यात आमता बूतने का अस्तर किया है, क्योंकि पता पानी से तर था। यात आमता बूति कहें और नारिपल के जून का पा, इसिलए लाग चुती नहीं ची और बगावर मुलग रही थी। में ने राजा को भागों की कोधिता को, मारा बहु करतर अदलकर और व्यार से एंटर के लाग। यात्राक्त एता के साम के साम किया । यात्राक पता के साम के से देव एक लाक-साफ योगा साह करदा। में चीरत मुस्तक्ती की तरफ भागा। एक साह योगा वा सुराक में बाता। कीर जब पूरी तरह सतीच हो गया कि भाग मुझ गई, ती एका की कियों-रिक्षाक्तिक पताथा। उससे पता क्रमान का के मारे सुष्ठा, ती एनो कानी विजेव रिक्षि से पताधित पता असा कर्मा के साह का मारे सुष्ठा, ती एनो कानी विजेव रिक्षि से पताधिता असा के साह स्वार मुस्तक पत्र की काल पताथा। विजेव रिक्ष से स्वार मान्यक-मिर्च एका कर सरका में साह स्वार मान्यक-मिर्च एका कर परामा सुना है।

"सुन्हारा सह स्थाम रात बाडी के तालाव में सोता शयात हुए सो मया। दो बने के करीब जब व्यवित-वर्षक सावा कार है, सो में जान पंडा। बना देखता है कि स्थाम प्रकार पर बोर-बोर से उक्क-जूर रहा है और आग लगा रहा है। जब जान कर गई, सो बीने जासे वह मर की बीट यादी के साराज में गीता लगा गया। सतह के साथ लगकर सोने ही यादा था कि मुझे तुम्हारा घ्यान आया कि ग्ररीब आदमी का पलंग ऐसा न हो कि जलकर रात हो जाए। अत: उठा। घ्याम ग्रायब था। दूसरे कमरे में तुम्हें हालात से आगाह करने गया, तो यह देखता हूं कि घ्याम तुम्होरे गाम चित्रहकर लेटा है। भैने तुम्हें जगाने का प्रयत्न किया। अपने फेक्ट्रो पर जोग लगान्तराकर तुम्हें पुकारा। घंटे बजाए, एटम बम चलाए, मगर तुम न जेटे। अंत में मैंने होले-होले तुम्हारे कान में फहा, 'स्वाजा, उठो! स्लाच ह्यिस्की की एक पूरी पेटी आई है!' तुमने फ़ौरा आगे सोल दी और पूछा, 'कहां, ?' मैंने कहा, 'होश में आबो, सारा मनान जल रहा है—आग लग गई है!' तुमने कहा, 'वकते हो।' मैंने फहा, 'नहीं स्वाजा, मैं स्वाजा ख़िज्र की क्सम खाकर कहता हूं, आग लगी है!'

जय तुम्हें मेरे वयान पर विश्वास भा गया, तो तुम आराम से यह कहते हुए सो गए कि फायर त्रिगेड को इत्तला कर दो। तुम्हारी तरफ से मायूस होकर मैंने क्याम को परिस्थित की गंभीरता से आगाह कराने की कोशिश की। जब वह इस लायक हुआ कि मेरी वात उसके दिमाग तक पहुंच सके, तो उसने मुझसे कहा, 'तुम बुझा दो न, यार! क्यों तंग करते हो?' और कंमवस्त सो गया। ''आग आखिर आग है, और उसको बुझाना हर मनुष्य का कर्ने व है। इसलिए में फ़ौरन अपनी सारी इन्सानियत को एकजुट करके फ़ायर ब्रिग्नेड वन गया और वह जग, जो मैंने तुम्हारी वर्षगांठ पर तुम्हें भेंट में दिया था, भरकर आग पर डाल दिया। मेरा काम पूरा हो चुका था—नतीजा खुदा के हाथ सौंपकर सो गया।''

श्याम जब पूरी नींद सोकर उठा, तो मैंने और राजा ने उससे पूछा कि आग कैंसे लगी थी ? श्याम को यह कर्ताई मालूम नहीं था। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, "मैं आगजनी की इस घटना पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकता।" मगर जब राजा दूसरे कमरे से श्याम की जली हुई कमीज उठाकर लाया, तो श्याम ने मुझसे कहा,

"बद जाच करनी ही पहेंगी।"

सबने मिसकर इन्कायरी की, तो यालम हवा कि स्यामसाहव ने को बहरार्ट पहनी थो. वह भी दो-एक जगह से जली हुई है। अधिक गहराई में गए. सो देखा कि जनकी छाती पर रूपए-रूपए जितने दी महें बावले हैं। अत- धारलाक बीम्स ले बाते बित्र वाटसन से कहा. "यह बात विदियन कर से प्रसाधित हो चकी है कि आग अवस्य लगी भी और स्याम केवल इस उन्नेस्य में कि उनके पड़ोमी राजा मेहदी मेली सो की कोई तक्लीक न हो, चपचाप उटकर मेरे पास चला 271175 141

पर प्राप्त से जिल्ला और संस्था के नियमों की सानिए नाजी से बाकायदा द्वादी की, तो भेरा विचार है कि केवल एक प्रतिशीध की भावता के असांक जसने रमनी जानसार सावत की कि देर तक विकास द्यानिया में कारती क्षाची रही। कारती प्रकार बहाई गई कि लग्न है लग पाली हो गए । मगर अफ़मोरा कि शिष्टता और सम्यता की बागदार भीली के द्वार चल न गके !

जिन्ती नियामते. जिन्ती मुंदर बस्तुए उपलब्ध है, बह पुन मधना आसिक था। अन्ती पस्तक से भी बह उनी तरह त्यार करता था. जिस प्रकार एक अच्छी औरत से करता था। उसकी मा उसके वकाम ही में पर गई थी. सगर अनकी अपनी सीनेशी मां है भी बैमा ही प्रेम था, को बारनदिक मां से ही शहता था । उनके छोटे-छोटे गीरेने भाई-बहन थे । इन-मबको वह अपना जान से अधिक त्रिय समझना था । बाद की मत्य के बाद मिर्फ उनहीं सीनेत्री मां थी, जो इसने बंटे परिवार

इयात्र मिर्फ कोतल और भीरत का ही रहिया नहीं था। जीवन ही

की हेल-प्राप्त करती थी। एक समय तथ वह बडी सम्बद्धा के नाय धीला और सीटरन प्राप्त करने के निए हाय-राव मारता रहा । इन बीच भएन में उसे बारे एक्ट्रे

थिए । मगर यह हंगता रहा—प्यारी ! एक दिन ऐसा भी आएगा कि तू मेरी बगल में होगी ! और कई बरसों के बाद वह दिन आ ही गया कि बीलत और घोहरत दोनों उसकी जेब में थीं।

मोत से पहले उसकी आमदनी हजारों रुपए माहवार यी। बंबई के बाहर एक सूबग्रत बंगला उसकी संपत्ति या। और कभी वे दिन ये कि उमके पास गिर छिपाने को जगह नहीं थी। किंतु सरीबी और मुफलिसी के इन दिनों में भी वह हंसता हुआ प्रसन्न क्याम था। दीलत और घोहरत आई, तो उसने उमका यों स्वागत न किया, जिस तरह लोग रिप्टी कमिदनर या मिनिस्टर का करते हैं। ये दोनों थांमतियां उसके पास आई, तो उसने इनको भी अपनी लोहे की चारपाई पर विठा लिया और गरम-गरम चुंबन लिए!

में और वह जय एक छत के नीचे रहते थे, तो दोनों की हालत पतलों थी। फिल्म इंडस्ट्री देश की राजनीति की तरह एक बड़े ही नाज़ क दौर से गुजर रही थी। मैं वंबई टांकीज में मुलाजिम था। उसका वहां एक पिवचर का कंट्रेक्ट था, दस हजार रुपए में। काफ़ी दिनों की बेकारी के बाद उसको यह काम मिला था। लेकिन समय पर पैसे नहीं मिलते थे। बहरहाल, हम दोनों का निर्वाह किसी-न-किसी प्रकार हो ही जाता था। मियां-बीवी होते, तो उनमें भी रुपए-पैसे के मामले में जरूर वाक्-युद्ध होता, मगर क्याम और मुझे कभी महसूस तक न हुआ कि हममें से कीन खर्च कर रहा है और कितना खर्च कर रहा है।

एक दिन उसे वड़ी कोशिशों के बाद एक मोटी-सी रक्तम मिली '(शायद पांच सी रुपए थे)। मेरी जेव खाली थी। हम मलाड से घर आ रहे थे। रास्ते में श्याम का यह प्रोग्राम बन गया कि वह चर्च गेट किसी दोस्त से मिलने जाएगा। मेरा स्टेशन आया, तो उसने जेव से दस-दस रुपए के नोटों की गड्डी निकाली। आंखें मूदकर उनके दो हिस्से किए और मुझसे कहा, "जल्दी करो, मंटो, इनमें से एक ले लो!"

मैंने गड्डी का एक हिस्सा पकड़कर जैव में डाल लिया और प्लेट-फ़ार्म पर उतर गया। क्याम ने मुझे टा-टा कहा और कुछ नोट जैव से नेकालकर लहराए, "तुम भी क्या याद रखींगे ! हिफाबत की खातिर

नि ये नोट बलग रस दिए ये -- मादाव !"

साम को जब वह अपने दोस्त से मिलकर आया, तो मुस्ते में लह-कर कुनाव ही रहा था। प्रसिद्ध फिलम-इरार के के के ने उसकी नुलामा में कि बहु उससे एक माइवेट बाल करना पाहती है। काम ने दादी ही बोलने यान में से निवालकर और फिलाम में एक बहा देन कालकर पूमते कहा, "प्राम्वेट बाल वह यो कि मेने नाहोर में एक बार किसीमें कहा या कि के के नाहा पर मता है। हा भू का के क्यम, बहुत दूरी रहा, मत्ती थी! ने किन उन दिनों मेरे कि में उसके निए कुछ गुंगाका मही थी। आन मुझे अपने पर पर बुलाकर कहा कि तुमने बक्नाह की भी, में मुन पर काम नहीं भरी। मैंने कहा जो आज मर वाफो ! मगर जाते हुटक्पमीं के काम जिया और मुझे मुस्से में आकर उसके एक पूजा मारला पहा ("

मैने उससे प्छा, "नुमने एक औरत पर हाय उठाया ?"

द्याम ने मृते आना हाथ दिव्हाया, जो धायक हो रहा था, "काम-सहन आगे से हट गईँ। निशाना जूका और संरा चूना दीवार के साम जा टकराया!"

यह कहकर वह खूब हसा, "शाली बेकार तम कर रही हैं !"

मैंने क्रवर क्वाए-मैंसे को चर्चा की है। ध्यायण दो बरम पीछे की बान है। मैं यहां सादीर में क्रिम-उद्योग की पोजनीय क्या बोर साजनी बहाजी 'उहा गीर' के मुक्त में के कारण यहां पोजनात था। अयानत-मालह की मूझे आरामी उद्यापन छीन मीने के कोर कारावास और दोन करए जुरवानें भी खबा दो थी। बेरा दिल इन करर सद्दा हो गया 'वा हिल थी चाहता था कि अपनी समस्त गाहिरियन इतियों को बात में सार्ट मूं और और मीर्ट बंधा जुक कर हूं, विवादा नैतिबना में होई 'सहरेंच न हों, निक पर इनमुन के पोलेशा, जाति और स्वास्ता के टेरे- दार कोई प्रहार न कर सक — चुंगी-विभाग में नौकर हो जाळ और रिस्वत गाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाला करूं—न किसीकी आलोचना या किसी पर नुकताचीनी करूं, न किसी मामले में अपनी राय हुं।

एक अजीवो-गरीय दौर से मेरा दिलो-दिमाग गुजर रहा था।
मुछ लीग समजते ये कि कहानियां और अफ़साने लिखकर उन पर
मुफ़द्गे चलवाना भेरा खानदानी पेशा है। कुछ कहते थे, में सिर्फ़ इस-लिए लिखता हूं कि सस्ती ख्याति प्राप्त करने का भूखा हूं और लोगों की भावनाए भड़काकर अपना उल्लू सीधा करता हूँ। मुझ पर चार मुफ़द्गे चल चुके हैं। इन चार उल्लुओं को सीधा करने में जो खम मेरी कमर में पैदा हुआ, उसको कुछ में ही जानता हूं!

आयिक स्थिति कुछ पहले ही कमजोर थी। आस-पास के नाता-यरण ने जब निकम्मा, निष्किय और पस्तिहिम्मत कर दिया, तो आमदनी के सीमित साधन और भी संकृचित हो गए।

इस जमाने में मेरा किसीसे पत्र-व्यवहार नहीं था। वास्तव में मेरा दिल विलकुल उचाट हो चुका था। अकसर घर से बाहर रहता और अपने शराबी दोस्तों के घर पड़ा रहता, जिनका साहित्य और कला से दूर का भी नाता नहीं था। उनकी सोसाइटी में रहकर, उनकी धिनोनी संगत में रहकर शारीरिक और आध्यात्मिक आत्महत्या के प्रयत्नों में व्यस्त था।

एक दिन मुझे किसी और के घर के पते से एक खत मिला। 'तह सीन पिक्चसं' के मालिक की ओर से था। लिखा था कि मैं फ़ौरन मिलूं। वंबई से उन्हें मेरे वारे में कोई हिदायत प्राप्त हुई है। केवल यह मालूम करने के लिए कि हिदायत मेजनेवाला कौन महापुष्प हैं। मैं तहसीन पिक्चसंवालों से मिला। ज्ञात हुआ कि बंबई से उन्हें स्थाम के एक-के-बाद-एक तार मिले हैं कि मुझे ढूंढकर पांच सौ स्पए दे दिए जाएं। मैं जब दफ़्तर पहुंचा, तो वे स्थाम के ताजे ताझीदी तार का ज्ञाब लिख रहे थे कि काफ़ी ढूंढ-खोज करने के बावजूद उन्हें मंटो नहीं

सका है ! मैंने इत्तर के लिए और मेरी मलमर बांखी में बास आ गए। मैंने कोशिश की कि स्थाम को पत्र लिखकर घन्यवार दे द और पूछ् उसने मंडी रुपए नयो भेते थे 7 नया उनको मालम था कि मरी वंक स्थिति कमजोर है ? इस उद्देश से मैंने कई पत्र लिखे और फाड । ऐसा महमूस हो रहा था कि मेरे लिखे हुए शब्द स्थाम की उस रना का मंह चिडा रहे हैं, जिसके प्रभाव में उसने मुझे ये हुपए 191

पिछले साल जब स्वाम बचनी निजी चित्म के प्रदर्शन के सिलमिले अम्तसर आया, तो थोडी देर के लिए छाहौर भी था गया। यहा लें बहुन-से लोगों में भेग अता-पता पूछा । परत उसी बीच खडी-हमती से मझे भी मालूम हो गया कि स्थाम लाहीर में आया हुआ है । वसी समय दौडा हुआ उस सिनेमा में जा पहचा, जहा यह एक दावत कर का बहा या ।

मेरे साथ रतीय अने चे-स्याम के पूना के पूराने मित्र। जब समकी IZर में सिनेमा के सहन में प्रवेश किया, तो स्थाम ने मुझे और रसीद देख लिया और एक जोर का नारा उसने बुलद किया। असने बुह-र से मोटर रोकने के लिए बहुत कहा, लेकिन उसके स्वायत के लिए तनी अधिक भीड थी कि बाइबर न क्या । मोटर से निकलकर पुलिस ी सहायता से स्थाम और जोम, एक ही तरह का लियास पहने और नर पर सफेद पनामा हैट लगाए, सिनमा के अंदर पिछले दरवा है से शिल हए । वडे दरवाने से हम तदर पहुचे । स्थाम वही स्थाम था---स्कराता, इसता और ठहाके लगाता श्याम !

रीयकर वह हम दोनो से लिएट नया । फिर इतना अधिक गौर मचा कि हममें से कोई भी काम की बात, मतलव की बात न कर सका। अपर-तले इतनी बातें हुई कि अबार लग गए और हम उनमें ददकर राह गए। सिनेगा से फ़ारिस हो कर उसे एक फिल्म टिस्ट्रीब्यूटर के दुस्तर में जाना था। हमें भी अपने साथ के गया। यहां जो बात भी पर होती, फ़ोरन कट जानों। कोग गहाधड़ आ रहे थे। नीचे बाजा जन-समूह भीर गया रहा था कि स्थाम दर्शन देने के लिए बाहर व कनी में आए!

प्याम की स्थिति विचित्र थी। उनको छाहीर में अपनी उपस्थित का तीत्र अहसान था—इस लाहीर में, जिसकी कई सड़कों पर उक्तानों, उसके रोमांसों और उसकी मुहत्वत के छीटे विखरा करते। इस लाहीर में, जिसकी दूरी अब अमृतसर से हज़रों मील हो गई थें और दयाम का रावलिंग्डी कहां था, जहां उसने अपने लड़कपन के प्राण्यारे थे ? लाहीर, अमृतसर और रावलिंग्डी—सब अपनी अपनी जपर यथास्थान थे, मगर वे दिन नहीं थे, वे रात नहीं थीं, जो स्थाम व छोड़कर गया था! राजनीति के कफ़नखसोटो ने उन्हें न मालूम क दफ़न कर दिया!

श्याम ने मझसे कहा, "मेरे साथ रही ।"

किंतु उसके दिल-व-दिमाग की वेचैनी की अनुभूति ने मुझे बहुत जिन्न कर दिया। उससे यह वायदा करके कि रात को उससे फ़्लैटी होटल में मिलगा, मैं चला गया।

क्याम से इतने दिनों के बाद मेंट हुई थी, मगर प्रसन्नता के बजा एक अजीव घटन-सी महसूस हो रही थी। मन में इतनी अधिक झुंड लाहट थी कि जी चाहता था किसीसे ज़बरदस्त लड़ाई हो जाए, खू मार-कटाई हो और मैं थककर सो जाऊं। इस घटन का विश्लेषण किय तो कहां-का-कहां पहुंच गया—एक ऐसी जगह, जहां विचारों के सा घागे बुरी तरह आपस मैं उलझ गए। इससे तबीयत और भी झुंझल गई और फ़लैटीज में जाकर मैंने एक दोस्त के कमरे में पीनी गुर कर दी।

नौ-साढ़ें नौ के क़रीब शोर सुनने पर मालूम हुआ कि श्याम अ गया है। जसके कमरे में मिलनेवालों की वैसी ही भीड़ थी। थोड़ी देर

बैटा, देविन युक्तर बात नहीं हुई। ऐसा मालूम होता पा कि दोनों की भावनाओं में ताऊँ छगाकर चादियां कियोने एक बहुत गुच्छे में पिरो दी है, हम दोनो जन गुच्छे में से एक-एक चार्च ादार ये ताज श्रीतने वा प्रयत्न करते और अनकत रहते थे।

मैं उनना यया । हिनर के बाद स्थाम ने बड़े भावक हम का मापण र, मगर मैने जगका एक शहर सह न मुना । मेरा अपना दिमाग बढे 'स्त्रसें में बाने बता बक रहा था। इताम ने जानी बकतारा साम , हो न्त्रोगों ने भरे पेट के साथ सान्त्रिया पीटी। मैं उटकर कमरे में म गया । यहा प्रजली बैटे से । स्वरंग एक साधारण बात पर सह-गर "

गर्द । स्याम आया, तो उन्नने बटा, "ये सब लोग ही रामही जा से । चलो, बाजो, तुम भी चन्हो।" मैं करीय-नरीव रो दिया, "मैं नहीं जाता, तुम जाओ और तुम्हारे सीव कार्च !"

"वो मेरा दतकार ररो-में अभी आसा हूं।" बह बहरूर स्याम हीरामडी जानैवाकी पार्टी के साथ बका गया।

ने स्थाम को और किन्य-उद्योग ने संबंधित तमाम सीगो को ही-मोटी गानिया थी। फड़की से कहा, "मेरा न्याल है, आप सी हा इतहार करेंगे। अगर तक्जीया न हो, नो मेहरमानी करके अपनी ोटर में मृते भेरे घर तक छोड़ आइए।"

रात-भर कर-गटांग सपने देखना गहा । बयाम से कई बार लड़ाई दै। मुंबह दूधवाला आया, तो मै खोमले ग्रहे में उससे बह रहा था, नुम विराष्ट्रक बदन गए हो ! " उरक के पहरे ! कभीने ! प्रजीत ! म हिंदू हो ।"

नींद खुली, तो मैंन बहमुख किया कि मेरे मुंह से एक बहत

, बड़ी गाली निकल गई है। किंतु जब मैंने अपने की संग्छी सरह टटोला. तो विस्वास हो गया कि यह मेरा मूंह नहीं या-राजनीति वा भींपू था ŧυ

ितमंग यह गार्का निकाले की । इसके विषय में सोचते हुए मैंने दूबवा<sup>हे</sup> में दूब किया, जिसमें एक घोषाई पानी था । इसे विचार ने मुझे वई टाउन की कि स्पाम हिंदू या, मगर पानी-मिला हिंदू नहीं थी ।

गारी दिन गीत नुके। जब देश-विभाजन पर हिंदू-मुसल्मानों रे प्रेत यह शारी भी ओर दोनों और के हजारों आदमी रोजाना मरहे में, स्वाम और में रावलिक्टी से भागे हुए एक सिय-परिवार के पार मेंहे थे। जग मुनचे के ध्वानित अपने ताजा जृक्ष्मों की कहानी सुना रहे थे, जो बहुत ही दर्शनाक थी। स्वाम प्रभावित हुए विना न रह सका। यह हल्जल, जो उसके मस्तिष्ण में मच रही थी, उसको में अच्छी तरह सगजता था। जय हम वहां से विदा हुए, तो मैंने स्वाम से कहा, "मैं मुगलमान हूं। गया तुम्हारा जी नहीं चाहता कि मेरी हत्या कर दो?" स्वाम ने बड़ी संजीदगी से उत्तर दिया, "इस समय नहीं" लेकिन

दयाम ने बड़ी संजीदगी से उत्तर दिया, "इस समय नहीं" लिंक इस समय, जब मैं मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचारों की दास्तान सुन रहा था, तुम्हें करल कर सकता था !"

दयाम के मुंह से यह सुनकर मेरे हृदय को ज्वरदस्त धक्का लगा। इस समय शायद मैं भी जसे करल कर सकता—िकतु वाद में जब मैंने सोचा और उस समय और वाद के विचारों में मैंने धरती व आकाश का अंतर अनुभव किया, तो इन दंगों का मनोवैज्ञानिक पहलू मेरी समझ में आ गया, जिसमें नित्य सैंकड़ों निरपराध हिंदू और वेगुनाह मुसलमान मौत के घाट उतारे जा रहे थे।

इस समय नहीं। ''' उस समय हां। — क्यों? आप सोचिए, तो आपकी इस 'क्यों' के पीछे मनुष्य की प्रकृति और मानव-स्वभाव म इस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा।

बंबई में भी सांप्रदायिक तनातनी दिन-प्रति-दिन दहती चली जा रही थी। वंबई टॉकीज की प्रबंध-व्यवस्था जब अशोक और वाचा ने संभाली, तो वड़े-बड़े पद संयोग से मुसलमानों के हाथों में चले गए। इससे वंबई टॉकीज के हिंदू स्टाफ़ में घृणा और कोध की लहर दौड़ गई। वाचा को गुमनाम पत्र प्राप्त होने लगे, जिनमें स्टूडियो को आग

The second secon

ै, मरने-मारने की धर्माक्यां होती थीं-अझीक और वाचा धमिकयो की कोई परवाह नहीं थी, किंद में कुछ दूरदर्शी , होने के कारण स्थिति की गमीरता को बहत प्रधिक

. था। कई बार मैने अशोक और वाचा से अपनी चिंता , उनको राम दी कि वे मुझे वंबई टॉकीन से अलग कर

है। मनर उन्होने कहा कि मेरा दिमान खराव है !

्र-मुस्लिम दगे होते रहते थे, में उनसे भी परिचित या।

ं , को नए नाम 'पाकिस्तान' ने नवा बना दिया था. स्त. ३९४७ का दिन मेरे सामने बंबई में मनामा तथा। भारत, होनों देश स्वतत्र घोषित किए गए थे। सीग मगर कल और आग की बारदातें बाकायदा वारी थीं।

. े ? लेकिन प्रेयन

ा बाव के साथ-साथ पाकिस्तान जिदाबाद के मारे े के तिरुपे के साथ इस्लामी परवम भी शहराता था। . नेहरू और कायदे आजम मोहम्मद सर्ला जिल्ला--ारों में गुजते थे। समझ में नहीं आहा था कि भारत या पाकिस्तान अपना वतन और वह कह किसका है, " से बहाया जा रहा है" वे हिड्डमां कहा । दक्तन की जाएगी, जिन पर से सजहब और धर्म का गिद्ध तीचे-नोचकर सा गए थे ? अब कि हम आजाद स्ताम कीन होगा ?---वन गुलाम थे, तो स्वतंत्रता की , में । अब स्वतंत्र **हैं तो**्गु लामी की कल्पना, उसकी

्। वान्तव में खराब हो रहा था। बीवी-बच्चे पाकिस्तान भारत का एक भाग था, तो मैं उसे जानता था । उसमें

, यह समझते में कि केवल मेरे कारण मुगलमान यहा

महर है से-इन प्रत्मों के उत्तर भी भिन्न-भिन्न घे-भारतीय उत्तर पार्तिपतानी प्रवाद, पंची आनार। हर सवाल का जवाब मीजूद था। भार इस प्रवाद का जवाब मीजूद था। भार इस प्रवाद की प्रान्तिकता सलाव करने का सवाल पैदा होता, मी एमना पार्ट उत्तर में पार्तिकता सलाव करने का सवाल पैदा होता, मी एमना पार्ट प्रवाद की सिल्पा। विशेष प्रवाद की सिल्पा। विशेष प्रवाद की प्रवाद की मुगलिया सानवान के इतिहास में ट्टीलने के लिए प्रवाद। यब गाउँ-शिन्मीले हटने जाते में और पेसेवर कातिल और न्देर बरावर आगे बड़ी जा रहे में बीर लहू और लेसेवर कातिल की स्वादा किया परे में, जियका उत्तहरण विश्य-इतिहास में कहीं भी मही मिलता।

भारत स्पतंत्र हो गया था । पाकिस्तान अस्तित्व में आते ही । आज़ाद हो गया था । छेकिन इन्सान दोनों में गुलाम या—वृणा और हेप का गुलाम अधिक पागलपन और जनून का गुलाम अध्याता और

भव्याचार का गुलाम !

मेंने वंबर्द टॉकीज जाना छोड़ दिया। अशोक और वाचा आते, तो में अरवस्थता का बहाना कर देता। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। दयाम मुझे देराता और मुस्करा देता। उसको मेरी मानसिक और आंतरिक वेदना का पूरा ज्ञान था, वह मेरे उत्पीड़न को जानता था। कुछ दिन बहुत अधिक पीकर मेंने यह काम भी छोड़ दिया था। सारा दिन गुम सुम पड़ा रहता। सोक़े पर लेटा रहता। एक दिन श्याम स्टूडियो में आया, तो उसने मुझे लेटा देशकर मज़ाकिया अंदाज में कहा, "क्यों, कि खाणा, जुगाली कर रहे हो?"

मुझे यहुत झुंझलाहट होती थी कि स्थाम मेरी तरह क्यों नहीं सोचता ? उसके दिलो-दिमाग में वह तूफ़ान क्यों बर्पा नहीं है, जिसके साथ में दिन-रात लड़ता रहता हूं ? वह उसी तरह मुस्कराता, हंसता और शोर मचाता। मगर शायद वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि जो दूषित वातावरण इस समय चारों ओर मौजूद था, उसमें सोचना ही वेकार था। मैने बहुत चितन किया, मगर कुछ समक्ष में न आया। आलिर वंग आकर मेने कहा, "हटाओ, चलें यहां से !"

स्वास की नाइट धूटिंग थी। मैंने अनना अतनाब आदि वायना आरम कर दिया।सारी राज इतीमें गुनर गई। मुनह हुई, तो स्थाम सटिंग से निवन होकर आसा। उपने गेरा बंधा हुआ सामान देखा, तो

मुझसे केवल इतना पूछा, "मटो ? चले ?" मैने भी केवल इतना ही कहा, "हा, दोस्त !"

हुसके खाद मेरे और उसके बीच इन 'फ़ायन' के बार में नोई बात न हुई। बोच सामान रपनाने में उपने घेरा हाथ बटाया। इस बीरान राज की नूरिय के लक्षीक प्ताया रहा और पुत्र हुएगा रहा। जब मेरे रयाना टोने का समय खाया, तो उसने बातनारी में से ब्राही की बोनक विकासी। वो वैय बनाए और एक मुक्ते दिया।

दबाब ने ठहारा प्रशास हुए मुझे अपने चौड़े सीने के साथ मीच जिया, "सुअर वही के !"

या, पूजर पहा कर मैंने अपने आमू रोके, "पारिम्नान केरणी"

स्थान ने प्रेमपूर्वक नारा बुनद किया, "निवाबाद पानिस्तान !" "जिदाबाद हिंदुन्तान !" और में नीचे घमा गया, जहा दक्षांता

मेरी प्रतीद्या कर रहा था।

बंदरणह सरू रवाय वेदे नाथ वया। जहाव भरूने में बाजी देर यो। बहु इयर-चर के रूनांक मुनाकर देशा दिल यहलाता रहा। बाद बहान ने सोटी दी, दो उपने बंगा हाप ब्याचा श्रीर र्तम्प में सीचे उत्तर स्था। मुक्का उपने मेरी सर्फन देशा और मनुनून न्रम उदाना हुना बरस्याह के बाहर चना गया।

मैने साहौर पहुंचकर उनको एव निया । उन्नीस-एव-अह्नासीय को उसका बवाब मार्गा :

यहाँ तुर्ण पड् लोग याद करते हैं। तुम्हारे व्यक्तिरत और तुम्हारी

साजना भी अनुपरिया की महसूस करते हैं। तुम्हारे उस प्रेम की याद मारते हैं, जी तुम मुके हृदय में उन पर न्योछावर करते ये। वाचा अभी गर दम यात पर अड़े हुए हैं कि तुम कन्ती काट गए—इस बार उपकी मूचिन किए बिना पाहिस्तान भागकर! यह विचित्र विडंबना है कि यह, जो यंबई टॉकीज में मुगलमानों के प्रवेदा के विरोध में सबसे आगे था, गबस पहला आदमी था, जो पाकिस्तान भागकर चला गया—ए ए को अपने यूष्टिकीण और निद्यांतों का दिकार बनाते हुए! यह याचा का अपना यूष्टिकीण है। मुझे आदा है कि तुमने उसको अवस्य पत्र लिसा होगा। यदि नहीं लिसा, तो कीरन लिखो, कम-से-कम शरा- करत का यही तकाजा है, शिष्टाचार की यही मांग है!

तुम्हारा, ज्याम ।



, , , ,



सितास

मैंने अपने जीवन में कई कियते के चरित्र और स्यवहार वा अध्ययन किया है, परंतु वास्तविकता और सम्य

महा है कि जब मुझे थोरे-बारे रिनारा की विसाध के हालाज मराइन हार, तो में चक्ता पया। यह स्थीनही, एक तुझान है और यह भी ऐसा तुझान कि यो केवल एक बार बालर नहीं देखता, बार-बार बाता है। सितारा मो तो करीमणी कद की बोरत है, भागर बला को मजबूत है। उसने जितनी बीमारियो बही है, मेरा विचार है, यदि किसी अगर स्वी को हुई होती, तो यह कथी जीवित न रह तकती।

मेंने देखा है कि गोदेर उठकर यह कम-स-का प्रक बंटे तक स्थापाम और मृत्य-क्या का अग्याप करनी और यह सम्प्राय कोई साधारण गई। होता। एक पटे अप्पूर नाधना हरित्रधों तक को धका देता है। लेकिन विकारत मुखें कभी घभी दिखाई नहीं दी। वह चक्नेवाकी निस्त गहीं। दुसरे चक्नोर जाएंगे, अगर यह बैसी-सी-बीर बेसी, जैसे जारते कोई परिप्या फिया हो गहीं। उबको अग्नी कवा से प्रेम है, हसी तरह का धविष्ठ प्रेम, थो गह विक्रित्म पुराशों से करती कहीं है।

भागुनी-से प्रात्त के िएए यह इतनी मेहनत करेगी, जितनी कोई मर्नची आग्-पर्यंत नहीं कर तकती। उचकी तबीयद में उपन है। नह है ऐसाएं कोई विशेष बांध के पता चारेगी। चन्छ-फिरत की एक नदनी में हो तकती है, पितारा में अधिक-मे-प्राधिक से-दूर है। बहु एक एक के जिए भी निचली नहीं बैठ सकती। उसनी बोटी-बोटी, उसना अंग-आंग विरस्ता है।

कहा बाता है कि वह नेपाल की रहनेवाली है। मुते इसके बारे में प्राथाणिक रण से कुछ मात नहीं। लेकिन में बानता है कि सितारा के लटावा उसकी सो बहुनें भी र थी। यह विकोण इस तरह पूरा होता है— तारा, सितारा की सलकनेंदा। तारा और अलकनेंदा तो सब स्माभग छन्त हो चुकी है। इस मिनो यहनी की जिल्ला मैंने बहुत दिल्लारण है। तितारा का कई पुरुषों में मंबंध परा। इस भीए में एक योकत हा गंगी भी हैं, जो अब तक कई पापड़ केल चुके हैं। हाल ही में उनकी बीनी पूर्णिमा ने उनके तलाक लिया है और मह इस सिल्मिल में बड़े दर्दनाक बयान दे चुके हैं। अलकतंदा माई हाथों से गुजरी और अंग में प्रभात के स्वाति-प्राप्त ऐक्टर बलवंतिहिंह के पान पहुंची। उसके पास वह अभी तक है या नहीं, इसकी मुझे जात-मारी नहीं। इन सीनी बहनों के जीवन की कहानी विस्तारपूर्वक यदि लियी जाए, सो इसमें हजारों सक्षी काले किए जा सकते हैं।

सितारा के संबंध में, जैसाकि मैं इस लेख के आरंभ में कह चुका हूं, पूरं विस्तार से लिसते हुए जिसकता हूं। वह एक नारी नहीं, कई नारियां हैं। उसने इतने अधिक प्रेम और सारीरिक संबंध किए हैं कि मैं इस संक्षिप्त लेख में उन सबका उल्लेख नहीं कर सकता।

सितारा की मैं जब भी कल्पना करता हूं, तो वह मुझे वंबई की एक ऐसी पंचमंजिली चिल्डिंग-सी प्रतीत होती है, जिसमें कई फ़्लैंट बौर कई फ़मरे हों और यह तथ्य है कि वह एक ही समय में कई-कई मर्द अपने दिल में बसाए रखती थी। मुझे इतना मालूम है कि जब वह पहले-पहल वंबई में आई, तो उसका संबंध एक गुजराती फ़िल्म डायरेक्टर देसाई से स्थापित हुआ।

उससे मेरी भेंट उस जमाने में हुई, जब सरोज फिल्म कंपनी जीवित थी। मेरी-उसकी फ़ौरन दोस्ती हो गई, इसलिए कि वह कला का पुजारी और प्रेमी था, साथ ही साहित्यिक शौक भी रखता था। इसी दौरान मुझे मालूम हुआ कि सितारा उसकी धर्मपत्नी है, किंतु उससे अलग हो गई है। देसाई को मगर इस जुदाई का इतना रंज नहीं था। उसकी वातों से मुझे केवल इतना मालूम हुआ कि वह उस औरत से पूरी तरह निबट नहीं सकता था।

सितारा इस जमाने में किसी और के पास थी। लेकिन कभी-कभी अपने पित देसाई के पास भी आ जाती थी। वह स्वाभिमानी पुरुष था, इसर्लिए वह सितारा के प्रति लापरवाही बरतता था और उसे संक्षिप्त-सी भेंट के बाद विदा कर दिया करता था।

हिंद धर्म और हिंद मत के जनसार उस समयकोई स्त्री तलाक नहीं ले सकती थी । इसलिए अब भी वह श्रीमती देसाई है, हालांकि वह कई मर्दी से सब्ध स्थापित करके जनसे सबध-विच्छेद भी कर चकी है। मैं

यह उस जमाने की बात कर रहा है, अब डायरेक्टर महत्वन का सितारा बलंदी पर था। महबब ने उसे अपनी किसी फिल्म में लिया. तो उसके साथ मितारा के जारीरिक संबंध भी फौरन स्थापित हो गए। इसकी

द्वास्तान मेरी कलब वयान नहीं कर सकती -- केवल बच्ची (इवरतजहां) की जवान ही बयान कर सनती है।

आउटहोर शटिंग के सिलसिले में महबब को हैदराबाद जाना पहा था । वहा महयबसाहव निवमित रूप से हरव-दरकर नमाज पढते थे और शितारा से इस्क फरमावे थे ।

बबई में एक स्ट्रियो 'फिल्म सिटी' था । महबुव में समवत: इसीमें अपनी कोई फिरम बनानी शुरू की थी। इन दिनो वहा साउड रिकाई करलेवाले श्री पी० एन० अरोड़ा वें ( जो अब प्रसिद्ध प्रोड्यमर है ) ।

बागरेवटर महब्ब से ती सितारा का सिलसिला चल रहा बा, लेकिन साप्ताहिक 'रियासत', दिल्ली के सपादक भरदार दीवानसिंह 'मकुनन' के क्यनानसार उसका टाका थी। एन० अरोडा से भी शिल तथा।

डामरेक्टर महबूब ने फिल्म सस्म किया, तो मितारा पाँ एन अरोहा

के यहा बतौर रखेल मा बीमी के रहने छनी। लेकिन इस बीच एक दूसरी टेजेंडी हो गई। वह यह कि फिल्म सिटी ही में एक नए सन्त्रन-नजीर मिमा—सप्तरीफ लाए । यह बढ़े लू यमूरत और गुंदर खवान थे । कम

उछ, ताजा-ताजा देहरादून से विका प्राप्त करके आए वे । बाल सूच व सकेद थे। जनवी शीक था कि पिल्मी बुनिया में दानित हो। जब आए, तो शीरत उन्हें एक शिन्म में रोठ बिल गया । इतश्रह

है इस बारट में विकास भी धानिक थी, को एक ही समय में थी। एतः

सरोहर, चायरेवर्ट सहभूव काँद भागे पवि सिस्टर देताई के पात साल सामा कारवीर और ।

मालुन नहीं पह पहरेंद भी जात है या बाद भी, मगर मितार ही हो महेंद नहीं रे में भी हो गई, जिसकी पह की रेगेल (जो एवं पहूंची ऐस्ट्रेन स्थानकोन भी) जो भना बना हर भाग गई भी। मुने मालूम गई दिन स्थानिक हो में इनकी भेंट हुई, लेकिन में इनका अवस्य जातता है जि इन दोनों में माड़ी दानने सभी। गजीर सितारा पर लहुदू या और सितारा गणीर पर आसी जान की दायर फरती भी।

में नदीर मो अन्हीं नरह जानता है। यह बड़ा सहत-मिनाज, कड़ीर प्रशृति का आरमी है। यह औरत को कुचलकर रतने के दिल्यानूसी थिनारों का अनुपामी है। औरत का ज़िक ही क्या, मद भी जो उसकी मो हरी में हो, उन्हें उस ही गालियां और पुरुकियां सहनी पड़ती हैं।

मह आदमी नहीं, भूत है। लेकिन बड़ा शरीफ़ और बक़ादार भूत । यह मेरा दोस्त है। जब कभी मुझसे निलता है, सलाम-दुआ की बजाए गालियां देता है। लेकिन में जानता हूं, यह खुले दिल का स्पष्टबादी

आदमी है और उसका हृदय प्रेम से भरपूर है।

इस स्पष्टयादी और खुल दिल के आदमी ने सितारा को कई बरस बरदादत किया। इसकी कठोर तबीयत के कारण सितारा को इतना साहस न हुआ कि वह अपने पुराने आज्ञानाओं से, पुराने दोस्तों से संबंध क़ायम रखे। छेकिन वह स्त्री, जो केवल एक पुरुप के प्रेम से संतुष्ट न रहती हो, उसका क्या इलाज है ? सितारा ने कुछ देर के बाद वही सिलसिला शुरू कर दिया, जिसकी वह अम्यस्त थी। अरोझ, अलगासिर, महबूव और पितदेव मिस्टर देसाई—सभी उसके प्रेम से उसकी कृपाओं से लाभा-न्वित होते रहे। यह चीज नजीर की स्वाभिमानी तबीयत पर भार-स्व-रूप गुजरती थी। वह ऐसा आदमी है कि एक बार किसी स्त्री से संबंध स्थापित कर ले, तो उसे निभाना जानता है। मगर सितारा तो किसी और ही मिट्टी-पानी की यमी थी। वह नजीर-जैसे आदमी से भी संतुष्ट नहीं थी। ्रात्मा । भी इसमें सितारा का कोई बोब नहीं देखता । चो-कुछ भी उससे हुआ, सरासर उसकी अपनी अकृति के अनुरूप ही हुआ। क्रूंदरत ने उसकी इस शौर से बनाया है कि वह संकड़ों हाथों में खड़कनेवाला जाम ही बनी रहेगी। कोशिश के बावजूद वह अपनी इस फितरत और नेचर के विरुद्ध महीं चा सकती ।

जाना पड़ा । बहा मैंने ऑल इकिया रेडियो में नौकरी कर ली । लगसग ' एक साल तक में बंबई की फिल्मी दुनिया के जत्यान और पतन से अन-

मैं आपको एक दिलचस्य छनीफा सुनाऊ । मुझे ववई छोड़कर दिल्ली

'मिश एहा। एक दिन अचानक मैंने जरीबा को नई दिल्ली में देखा। हाय में मोटी छडी, कमर दोहरी हो रही थी । यो भी नेवारा अच्छे ं स्वभाव का आदमी है, यगर इस समय बहुत रही हालत में या । मैं डांगे में या और यह पैदल । शायद चहल-कदमी के लिए निकला था । मैते दींगा रोका और उससे पूछा कि क्या किस्सा है ? उसका हलिया क्यों ें दतना विगड़ा हजा है ? उसने हाफते हुए, मगर चरा फीकी-सी मुस्क-

- . राहट के साथ कहा, "सितारा ! मंटो ! सितारा !" में सब समझ गया ! अब एक और लतीका मृनिए। अलगासिए जो अब बहुत मोटा और भड़ा हो गया है, जब शूरू-गुरू में किल्म सिटी में आया, सो बहुत खूबमूरत था। बडा नरम व

' गाजून, मुखं व सफेद । देहरादून के पवंतीय वातावरण से उसे निखार - दिया था। मै तो यह कहगा कि यह नारीत्व की सीमा तक संदर था। उसमें वे सब अदाए थी, भी एक खुनसूरत लड़की में हो सकती हैं। मै पब - दिस्ली में हेद साल विदाने के बाद सैयद शीक़त हुमैन रिजयी के मुलाने पर बंबई पहुचा, तो उससे मेरी भेंट मिनवी सुबीटीन में हुई। यह गैट के बाहर खडा था । मै आस्वर्य-व्यक्ति रह गया । क्योलों का गुलाबी

ं। रंग नवारद; वादीप पर पतलून बीली-बीली--ऐसा लगता था कि वह े विद्रुह गमा है, निवृह भमा है ! मैंने उससे बड़े चितापूर्ण स्वर में पूछा, . "मेरी जात ! यह तुमने अपनी क्या हालत बना सी है ?"

चान, मिनामा!…"

अहा देगी, मितारा ! मैंने मीमा, यह शितारा केवल पीलापन— पीनिया—भैजाने के लिए ही पैदा हुई है। इमर पी० एन० बरोड़ा, इंगरीय मा विधित गीदियान; उमर देहरादून के स्कूल का पढ़ा हुआ पह मंदर एक्सा !

अलग के जाकर जब मैंने उसमें पूरा विवरण पूछा, तो उसने मुझे यहामा कि गह निवारों के प्रकर में फंस गया था, जिसका परिणाम मार हुआ कि वह बीमार हो गया। जब उसको इस बात का एहसात हुआ कि यदि वह बयादा दिनों तक इन चनकर में रहा, तो वह समाज हो जाएगा, तो वह एक दिन टिकट कटाकर देहरादून चला गया, जहां उसने तीन महीने एक रीनिटोरियम में ब्यतीत किए और अपने खोए हुए स्वास्थ्य को किसी कदर प्राप्त किया। उसने मुझसे यह भी कहा कि वह इस बीच मुझे हिंदी में बड़े लंबे-लंबे पत्र लिखती रही, किंतु मैं ये खत पढ़ नहीं सकता था, बल्कि ऐसे पत्रों के आगमन पर कांप-कांप अवश्य जाता था। उसने फिर मेरे कान में कहा, "मंटोसाहब, बड़ी अजीब औरत है।"

सितारा वास्तव में है ही एक अजीव औरत । ऐसी औरतें लाख में दो-तीन ही होती हैं। मैं जानता हूं कि वह कई वार खतरनाक तौर पर वीमार हुई। उसको ऐसी वीमारियां हुई, ऐसे रोग लगे कि साधारण स्त्री कभी जीवित नहीं वच सकती। मगर वह ऐसी सख्त जान हैं कि हर वार मीत को घोखा देती रही। इतनी वीमारियों के बाद ख्याल था कि उसकी नाचने की शक्तियां शिथिल पड़ जाएंगी, किंतु वह अब भी अपनी युवावस्था की भांति ही नाचती है। हर दिन घंटों नाचने का अभ्यास करती है। मालिश करनेवाले से तेल की मालिश कराती है और वह सब-कुछ करती है, जो पहले करती बाई है। उसके घर में दो नौकर होते हैं—एक मर्द, एक औरत। मर्द आम तौर पर उसका 'मालिशया' होता है। जो औरत है, उसके विषय में वस इतना ही कह सकता हूं

'यह पुरानी बहानियाँ की 'बुटनी' मालूम होती है। ऐसी बुलटा को बानात में पैबद लगावा करती थी।

पत्र विशास अरेडिंड थीं—जारी वह किसी एक की हीकर मही एसी भी, वो उगका मकल बादर के खुदादाद खरिक्ड में बा और वो सोनवाद विजास में हैं, वे भी ईस्तरीय देत हैं। नहीर, यो अब स्वर्ण-छा सं संबद है, बड़ो छूबियों का माहिक है। उसने बहुत देर तक छाता को सरदात किया, मार वैनाहिक से पहले निवेदर कर चुका है, ह एक पर्द को ओरण नहीं है। परिणामस्वरूप वन नहीं ह वह बार मा भीर उनके मानुम हो गया कि यह इसके बाव विनोह नहीं कर हता, हो छाने एक रिस्त जारी हु हा जोक्ट बहुत हैं। एसिंगर हता, हो छाने एक रिस उसने हाय जोक्ट बहुत हैं। एसिंगर इस दें। मुक्तने मतसी हो मही कर परिणाम के कार्य है। इस दें। मुक्तने मतसी हो मही कार्य कार्य हु कीर सुमते कर समी

नवीर विभाग को भारत-गोटा भी करता था। किर भी बहु उन्हें प्रमान नहीं थी। ऐसी मारिया बारीरिक बातनाओं से एक दिनेश् रागर को ऐसेश मुन अनुभव करती है। बिनु इनसे बदक से कर बहु द्वारामी करता रहें? बहु करीब भी एक व्यान के बाद आजिब आ साम है। ब्रव इस सिक्टिमिंग की एक और बड़ी के सबस में भी मुनिए:

शिंग बनाने में विनास नवीर के यहां थी, उसी बमाने में नवीर में मही था। वे व आंगिल को बसार बमान मान्यत हुए। बहुद अमानि के शांगिल को बहुर साम बमान सन्यत हुए। बहुद को बहुर स्वामिल करा हमारे बमान सम्मान हुए। बहुद को हमाने बहुर कर है। बहुद के बहुद कर के बहुद कर के बहुद के बहु

पथरीको क्षेत्रम भी, दिनीमै रक्षमा। बाहनी था ।

न के र इस जमाने में रणकीन दिल्म रहरियों के ठीक सामने एक भटतें में बहुता था। बड़ी मंदीनी जमत् थी। नजीर ने एक पूर्ण एक के रक्षा था, उनीमें उनकी कायम की हुई हिंद पित्त्वर्स का दलर भी था। दीनीन कमरे में, ऐसे में परा क्या हो सकता है! बतः प्रवीध नौजनान आशिक मने हर बहु पहलू देखने का मीका मिला, जो पुरुष और नाफी में पारस्परिक संवर्धों से मुद्रा होता है।

3.5

गीनान आनिक के लिए एक नया अनुभय था—वड़ा हैरतशंगेज़ डियाने आने नियादित दोमों से यैवादिक जीवन के रहस्य कई बार सुने भे, गगर उमें कभी आदन्य नहीं हुआ था। उसको मालूम था—एक विगतर होता है, जिस पर मानव-प्रकृति आना प्रेमपूर्ण खेल खेलती है। किंतु आसिक की आंगों ने जो-कुछ एक बार केवल संयोगवरा देखा, वह विन्तुक भिन्न था—पड़ा सीक्नाक । उसने उसकी हड्डी-हड्डी क्षितीह दी—उसने कई बार कुतों की लड़ाई देखी थी, जो एक-दूसरे से बड़ी निर्देयतापूर्ण के पुरुवम-गुरुवा हो जाते थे, एक-दूसरे को क्षित्तोड़ते, काटते और नोचने थे। इससे उसका तन-बदन कांप गया। उसने सोना, ये मुहत्वत की बातें कोरी वकवास हैं। वास्तव में इन्सान वरिदा है, और उसकी मुहत्वत एक स्मेक्नाक किस्म की कुश्ती। मगर उसकी अखाड़े में उतरने और ऐसी कुश्ती लड़ने का शीक जरूर था। उसकी भुजाओं में शित थी, वल था। उसके बदन में हरारत थी। उसके पुद्ठे क़ौलादी थे, उसकी छवाहिश थी कि केवल एक बार उसे मौक़ा दिया जाए, तो वह प्रतिद्वंदी को चारों खाने चित्त गिरा दे।

उस ज्माने में डायरेक्टर नैयर—एक ज़हीन मगर बदिक्स्मत डाय-रेक्टर—भी नज़ीर के साथ था। आसिफ और वह दोनों हमउम्र थे— दोनों कुंआरी और ख़्वाबों की दुनिया में रहनेवाले। आपस में मिलते, तो औरतों की बातें करते—उन औरतों कीं, जो भविष्य में उनकी होनेवाली थीं। पर जब सितारा का ज़िक आता, तो दोनों कांप उठते और एक ऐसी दुनिया में चले जाते, जहां जिन्न, देव और चुड़ैलें रहती हैं। ऐतिन उनको इतना मालुग था कि निनारा नज़ीर के साथ वकादार नहीं, वह हरजाई है। यों सो बह नजीर भी 'होल टाइम' रखेल के रूप में रहती है, मगर पां एन अरोड़ा के पास भी जाती है और कभी-कभी रेमाई के पास भी, जो बेचारा वह हमरत के दिन गुजार रहा या-और

हिर और भी थे, जिनमें अलनासिर भी शामिल था। पुरद्-पवेरे वितास उठतो और दूसरे बनरे में नत्य-कला का अभ्यास बारंभ कर देनी । यह भी एक हैरतनाक चीज थी कि प्राप्त. उटते ही बह मियों की माति लगातार नावती रहे। ऐसे-ऐमे तोड़े ले कि जमीन पूम

भाए ! तरलची के हाय यक जाएं, मगर उसे कुछ न हो । अध्यास के याद <sup>बहु</sup> अपने विशेष और 'रिजर्व' मालिशियें से मालिश कराती थी। उसके बाद नहा-बोकर वड नजीर के कमरे में जाती. जी तब सी पहा होता । उपको जगाती और अपने हाय से दूध या खुदा मालूम किस बीज का

एक प्याला उसे जनरहस्ती जिलाती और एक दूसरा नाच शुरू ही माना। यह सब-मूछ आसिफ और नैयर की आखीं के सामने ही रहा था। उनकी उस शाकने साकने की उस थी। जब आदमी लाली कमरों में भी पैसे ही खिडकी की दराजों से झानकर देखता है, रीशनदानी से

मरे कमरी पर इंब्टियात करता है, उनका जायजा लेता है, तो जरा-सी थावाज आने पर उसके कान सडे हो जाने हैं। नैयर आसिफ की तुलना में शारीदिक दृष्टि से बहुत कमजीर था। उसकी वासना-मनभी आवश्यक-ताएं भी इसी लिखाज में सन्तित थी। परत आगिफ के मजबूत और पुष्ट रारीर की नस-नस में निवली भरी हुई थी, वो किसी पर गिरना पहिती थी । इसीलिए शासिक पहिता था कि अधेरी रात हो, आकारा

पर वाले बादलों की भीड ही, कान यहरे कर देनेवाली विजली की कदक ही और ऐसे झजाबात में वह किसीका हाथ दृश्ता से पकड़े और उसे मजबूती से जीवता कही दूर के जाए, जहा पत्यरो का दिस्तर ही... नजीर का भाजा होने के नाने सितारा घटो आनिक के पास बैटी

रहती और इपर-उघर की बातें करती रहती थी। ज्यो-ज्यों समय बीतता गया, वासिफ की लाजा और शिलक कम होती गई, परंतु इसकी 223

दनना मात्म मही था कि चह सितारा भी हाम छमाता, वर्षोकि वह अपने मानू भी महन तथीयत से परिचित था और उससे उरता था। छैकिन इस दौरान यह इनना जान गया था कि सितारा उसकी मोर आग्रन्द है। यह जब भी चाहे, उसकी कलाई अपने मजबूत हाप में पकड़कर उसे जहां भाहे है जा सकता है "मगर वह धुप अंबेरी रात, यह तुकान और बांदावात और पत्यरों का वह बिस्तर!

आखिर सितारा को करतूते देखकर नजीर भीचक्का रह गया।

नजोर के सिर से अब पानी गुजर चुका था। काफ़ी कहा-सुनी के बाद उसने सितारा से कहा कि "अब तुम यहां नहीं रह सक्सीं, अपना विस्तर गोल कर दो।"

सितारा कुछ भी हो, आखिर औरत जात है। नजीर द्वारा तिरस्कत किए जाने के बाद उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अकेली अपना विस्तर गोल कर सकती। नजीर से वह कैसे सहायता मांगती? वह कीब में विफरा, मुंह में गाज निकालता वाहर निकलकर अपने दफ़्तर में जा वैठा। आसिफ़ ने उसका यह रंग देखा, तो उसको विश्वास हो गया कि वह अंधेरी रात आ गई!

थोड़ी देर वह खामोश वैठा रहा । इसके बाद वह उठा और धीरे-धीरे दूसरे कमरे में पहुंच गया, जहां सितारा पलंग पर बैठी अपनी चोटी सहला रही थी ।

थोड़ी-सी वातों ही से उसे मालूम हो गया कि मामला खत्म है। दिल-ही-दिल में वह बहुत प्रसन्न हुआ। अतः उसने सितारा को ढाढस दिया कुछ इस तौर पर कि नया मामला शुरू हो गया।

आसिफ़ ने उसका बोरिया-विस्तर बांघा और उसके साथ उसे उसके दादर-स्थित घर तक छोड़ने गया । यहां सितारा ने आसिफ़ का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा किया ।

आसिफ़ ने साहस से काम लेकर सितारा का हाथ पकड लिया और 🤲

हा, "इसनी नमा चहरत थी, मितारा ?"

नितारा ने अपना हाथ आधिक की पकड़ में छुड़ाने का प्रयत्न मा, क्रीना आधिक खंतुरू न था। धोड़ी देर आस्पीयता की बातें रे। वितारा ने आधिक को अपने वस हुनर का मनूना प्रयादा निवास हुन सम्बन्ध न संक्ष्म मदे—इंडिअनस्ति, हुद्दे-क्टरें, ज़िद्दी और हुसी सुरम से अपनी इच्छाजी का दाम बना पूनी थी।

बरिर हिना, तो निस्सदेद आगिफ को तारे नजर आ जाते । गर रात को उक्के सुदाराद क्षिरू के इस भृत्य से मुर्चेदर होता नजर तथा । उक्के सुबरंतो का, उनके आगंद का हिन ! किंतु बह फिर भी तुष्ट मही था । उनने विकास के कहा कि 'दियो पुरहारा-पेदरा सबस महत । इनुद होना साहिए। हरवाईचन छोडो, उस एक की हो बाओ ।"

नितारा ने उसे विश्वास दिवादा कि वह शांतिक के अलावा किसी-ही और आस उठाउर भी नहीं देनेगी । आधिक सतुष्ट हो गदा, परतु हु प्रव से कि नदीर उसने इतनी देर लगाने का कारण न पूछ बैठे, आधिके-साहिक हैमानवार प्रेमी औ भागि उठाउ हाम चुकर परा गया और दादास पर नवा कि हुनरे दिन अवस्य साह्या ११

बहु गया, सो सिठारा उठी 1 शूंगार-मेब के वास बाकर उतने अपने बाल ठीक किए। साथी बदली और फिगाकी और बाद्य उठाए बरोर मीचे उतरी सबा टैक्मी लेकर वी॰ एत॰ अरोड़ा के वास चली गई।

बात तरह है, लेकिन हुआ करे। यूने कहना यह है कि तितारा को मुमले नहरूत थी। मैं 'मुललेकर' मानक परिका का नगरक या और केता कि लिए हों। में 'मुललेकर' मानक परिका का नगरक या और केता कि लिए हों। में 'महत्व कर केता कि लिए हों। में महत्व यह तेता केता है कि स्वार्थ के स्वार्थ है के स्वार्थ के स्वार्थ है कि स्वार्थ के स्

मेंने 'नित-नई' मा 'बाल-की-खाल' के कालमो में जब नहीर और

जनको लड़ाई का उस्केन जरा नमक-मिनं लगाकर किया, तो वह बहुत कोशित हुई और जसने महो सु व गालियां दीं।

इसके बाद जब मुझे अपने जासूसों के जिरिए आसिक और उसके गुप्त-प्रेम का पता चला और मैंने नुभते हुए इशारों में इसकी चर्चा अपने कालमों में की, तो वह भन्ना गई और उसने आसिक से कहा, "तुम इस आदमी को पीटते वयों नहीं? राद नहीं पीटते, तो किसीसे पिटयाओं या किसी और अलबारवाले से कही कि वह उसे अपने अगुवार में देरों गालियां दे!"

आसिक वड़ा संयमी आदमी है। उसमें सज्जनता है, समझदारी है। मजाक को समझने की योग्यता रसता है। उसने सितारा की वातें इस कान सुनी, उस कान निकाल दीं।

मामला अव गंभीर हप घारण कर गया था। यह तो आपकी मालूम हो ही चुका है कि सितारा किस किस्म की स्त्री है। अगर उससे किसी मर्द का वास्ता पढ़ जाए, तो उसकी रिहाई कित हो जाती है। एक अलनासिर ही ऐसा था, जो कुछ महीने उसके साथ विताकर देहरादून भाग गया, वरना एक दिन उसकी अंतिड़ियां विलकुल जवाब दे देतीं और उसकी कृत्र बंबई के किसी कृत्रिस्तान में बनी होती, जिसके सिरहाने पर कुछ इस तरह का शेर लिखा होता:

लहद पर मेरी यह परदापोश आते हैं, चिरागे गोरे ग्रीवां सदा बुझा देना।

हां, तो मामला वहुत नजाकत अख्तियार कर गया था। इसलिए कि नजीर के हृदय में संदेह उत्पन्न हो रहे थे। वह सोचता था; "यह मेरा भांजा इतनी-इतनी देर कहां गायव रहता है?" जब वह उससे पूछता, तो आसिफ़ कोई वहाना पेश कर देता। मगर ये वहाने कब तक चलते?

नज़ीर के हृदय में अब सितारा के लिए कोई स्थान नहीं था। वह ऐसा आदमी नहीं कि अपना निश्चय बदल दे। उसको सितारा की नहीं, आसिफ़ की चिता थी कि वह कहीं उसके हत्थे न चढ़ जाए। वह इस श्रीरत के ताब कई वर्ष व्यतीत कर चुका था, उसकी राग-रा और नय-मस से परिचित था। उसकी मालूग था कि आसिय-जैते नवसुबक उसका मन-भाता खावा है और उनकी अपने जाल में फ्साना इस-जैती अनुमनी औरत के लिए कोई कठिन काम नही था। मने की बात यह है कि लोग स्वयं ही, स्वत. ही, उसके बाल में फुम जाने थे। एक बार पंता चाते, तो 'मुक्ति' कठिन हो जाती थी।

सितारा से फिसी अर्थ का पाना पड जाए और इसकाक ते बहु
तितारा को पसंद आ जाए, तो फिर विनो राज, अधिकारा मान जमीके
साथ काटना पड़ना है। नवीर को जाविक को रूपानार अनुपरिमित्सों
ही से राज पत्र वाचा पा पाप जब आधिक कहता, "मामूना ! यह
आप मदय कह रहे हैं। ये इसके सबय में को सोन भी मही सकता !" को
सह अमसनत में पड़ जाता। केकिन मन में उढ़े पक्का विश्वाम या कि
यह छोकरा कह चुका है और सुठ में एट हैं।

आसिक वास्तव में झूठ वोल रहा था। मामला यदि किसी अन्य महिला का होता, तो वह कभी झूठन वीलता, यगर सितारा उसके मामू की रजैक थी। उसके साथ वह ऐसे संवय स्थापित नहीं कर सकता था।

पीछे हटना—पनाधननार—अन बहुत बठिन था। सासिक अब एक 'असम' नारी की पनड़ में था। पाप निकटने का प्रस्त ही पैदा नहीं होटा था। वचको कप क्षांका चाहित्य था— देमा सीका कि यह स्वय-कुछ स्वयं स्वपनी आओं से देशे…।

्ण दिन नजीर ने नह सब-नुष्ण देश भी लिया, यो यह लुद अपनी आंतों से देवना पाहता था। भेदी सादरादन करा खाप नहीं देवी। यूने सारों पटनाएं अपनी तह सानून में, मपर अब इतना नाम भी ता साद है कि बहुत-भी बातें दिनाग से उत्तर गई है। यह लून, यो नहीर भी आंतों में एक भेदे खाम से उत्तर रहा था, बहु उता बन्त भी गया और बग पर दूर बहु ता



जब इस समाचार की पुष्टि हो गई, तो मैंने अपनी पत्रिका, 'मुसब्बर' के कारामी में जी अरकर लिखा । लगभग हर हफ्तै इस नव-विवाहित दर्गत का उल्लेख होता-बढ़े व्यंग्यात्मक और मजाकिया

अंदाज में। 'हनीमून' यानी सुहाम-रातें मनाने के बाद यह जोड़ा जब बंबई बापिस आया, तो नजीर खून के धूट पीकर रह गया। एक बार मुझे रैसकोर्स जाने का अवसर हुआ। मैंने दूर से देखा कि भीड़ में से आसिफ़ धार्कस्थित के बेदान सूट को पहने हुए, फुरतीकी सितारा की कमर में

हाय दिए चला आ रहा है। जब यह मेरे करीव पहुंचा, तो वह पहले मुस्कराया, फिर हुसा और मेरी तरफ हाय उठाकर कहने लगा, "भई

लूय-बहुत खूब ! 'नमक-मिर्च' और 'वाल-की-खाल' के कारुमों में तुम भी कुछ लिख रहे हो, यह खुदा की कसम लाजवान है !" सितारा त्यौरी चढ़ाकर एक तरफ हट गई। किंतु आसिक ने उस

भीर कोई व्यान न दिया और मुससे आत्मीयता के साथ देर वक वातें करता रहा । मैं इसके पहले निवेदन कर चुका हूं कि वह बड़ी धुढि का मादमी है और वातो की गहराई की समसने की योग्यता रखता है।

बहरहाल, जहां तक में समझता हूं, आसिफ सितारा से बैंघानिक रीति से विवाह कर चुका था। मगर एक अरसे के बाद जब मैंने उससे पूछा, "क्यों, आसिफ़, क्या बास्तव में सितारा तुन्हारी विवाहिता बीबी

है ?" तो वह हसा, "कैसा निकाह और कैसी धादी !" अब बल्लाह ही बेहतर जानता है कि असली मामला क्या था और

वया है । आसिए का अपना कोई भी मकान नही था। बस, दोनों वही

रा दादाद साँगल, दादर, में रहते थे और सले-आम रहते थे। गितारा की मोटर थी। उसमें पूमते थे।

एक चमाना गुजर गया। आसिक और सितारा नियां-बीदी की 111



मध्यल का कुरता धगह-जगह से फटा हुआ है। गर्दन और सीने पर नील पर्ट हैं। आक परेशान है। गांव फूलो हुई है। आधारण सलाम-पुता होती और बह फर्च पर बेर हो जाता । थोड़ी देर के बाद सिवारा कारिक के लिए एक प्याला मेजती, निक्षमें मानूम नहीं, किय बांड की सीर होती। आधिक धीर-धीर प्याला स्वस्य करता। इसके बाद हम अपना काम आरम कर देते, जो स्थादावर गणो पर जामारित होता।

काफ़ी समय बीत गया । जिज़ारा बीर खासिफ के सर्वध वहें मड-चून नवर आते थे । अपर एकदम चाने क्या हुआ कि यह सुनने में आया कि खासिक सपने सबीजों में किसी लड़की से धारी कर रहा है । तारील् पश्की हो गई है और वह बाबरी ही अपने दोस्ती के साथ काहोर रवाना होनेवाजा है ।

उपके बाद सूचना निकी कि छाड़ीर में उसकी वादी बड़े ठाठ-बाट में हुई। सूच-के-स्वस स्टार्ट बए। मूचरे हुए और रोजरण की कई महफ्सें बमी। फिर मुना कि आसिफ अपनी नई-चडेडी दुन्हुन के साथ दबई - पहुँच पहाड़े हुन्हुन के साथ दबई

यह बादी अधिक समय तक कायम न रही । मानूम नही क्या हुआ कि आधिक ने अपनी बीधी के पास जाना छोड़ दिया। वैमनस्य हुआ।

. उसके बाद पता चका कि तकाक होनेवाका है और इस दौरान आसिफ है बरावर सितारा के यहा जाता था। आसिफ ने ज्याह किया। कारतेर में बडे ठाठ की प्रचलिसें जारी।

उच्छे बाद लासिक, अपनी शीवी को लेकर बबई आया। पाठी हिल पर बहुत और दोनीन महोने के अंबर-अदर, उनने अपनी बीवी, को छोड़े -दिया—इसका कारण सितारा के अधिरित्त और आसा ही सकता मा ? सितारा मद की शहसाननेवाजी औरत है। उसको ये दमान दोन मुत्त है, जो गर को अपनी और जाकपित कर सकते है, अगर पों कहिए कि वसे दूमरी कोरतों के लिए विजक्रक नाकारा और न्युंकत बना रेते हैं। "येंची नगह है कि लासिक ने वगनी बीवी को छोड़ दिया और सिद्धारा की िक्की मुनार वह से। सपर गार्टी मुझे एक और लगे हा। साद जा स्वा।
किए जलाने में जानिक के मिरी दौरणी गार्टी सी और उसका संबंध
भी दिला के साथ उपारिक नहीं हुआ था, कि आसिकताह्य के नेहरे
किए उस है जार की निका और इसने ही मुहासे में, जिनके संबंध में नहीं
किएती है कि भानानी की निकानियां है। में सोनता हूं, अगर जवानी
को निकानियां इसनी बदन्या और नाटनारा है, सो सुदा करे, किसी
का जवानी में आए !

में यह उपके चेहरे की और देखता, यो विनीना-सादिलाई देता, तो मुझे वही की एवं होती । में गीम-हातेम भी हूं। अपनी जानकारी के मुता-दिन भी र धानपर दोगों में परामर्थ करके मेंने कई शौपधियां खरीदकर उपको ची, परंतु कोई लाभ न हुआ । मोलें उसी तरह मौजूद घीं। मगर जब विवास उसके पीचन में आई, तो चंद महीनों के बंदर-अंदर उपका भहरा विराह्न साफ हो गया। सिफ् निशान बाकी रह गए थे।

महुत देर तक वितारा और आसिक्ष इंकट्ठे वैवाहिक जीवन वसर मन्द्री रहे। अब दोनों संभवत: माहिम के एक पुरुट में रहते ये।

गुरो गरां जाने का कई बार मौका मिला। उन दिनों आसिक 'फूल' बनाने के बार 'अनारकली' बनाने की तैयारी कर रहा था। इसकी कहानी कमाल अमरोहबी ने लिखी थी, मगर वह शायद उससे संतुष्ट नहीं था, क्वोंकि वह कई आदिमयों को निमंत्रण दे चुका था कि वे इसमें कुछ नवीनता पैदा करें। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था।

में आम तीर पर मुबह आठ वर्ज के क्रीब वहां पहुंचता। दरवाजा एक बुढ़िया खोलती, जो मलमल की वारीक साड़ी पहने होती। उसे देखकर मुझे सहत कोपत होती। मुझे लगता कि दरवाजा अलिफ़-जैला फी किसी कुटनी ने खोला है।

में अंदर जाता और सोक़े पर बैठ जाता। साथवाले कमरे से, जो संभवत: हायन-कक्ष था, ऐसी-ऐसी आवाजें आतीं कि आत्मा कांप जाती। थोड़ी देर के बाद आसिक़ प्रकट होता—हस्व आदत अपने होंठ चाटते हुए। जसका पागलपन अथवा कामातुरता देखने की चीजे थी।

fi

मलमल का कुरता बगह-बंगह से फटा हुआ है। गर्दन और सीने पर नील परे हैं। बाल परेशान दें। सील फुड़ी हुई हैं। सामरण सलाम-इम होती और वह फूर्न पर के हो बच्चा बोड़ी देर के याद सिवारा क्रांतिक के लिए एक प्याला मेंबती, किसमें बाल्म नहीं, किस चीड़ को सीर होती। जासिक चीरे-चीरे प्याला स्त्य करता। इसके बाद हम बपना साम बार्य कर देंते, जो ज्याबात रण्यो पर आधारित होता।

प्रकार समय बात गया। गयारा वार जायक व वा वा पह गय-कुछ तकर कार्त में १ अगर एकरमा जाने बरा हुआ कि यह सुनने में आया कि साबिक अपने अर्थाओं में किसी जड़की से साबी कर रहा है। हारीख़ पनकी हो गई है और यह खत्यों हो अपने दोस्तों के साथ छाड़ीर रवाना होनेवाला है।

उन्नके बाव क्षमा मिकी कि काहौर में उसकी वासी गई ठाठ-बाट है हुई। बान के-साम बुटाए गए। मुकरे हुए और रागरण की कई महक्ति गि किर सुगा कि आधिक वपनी गई-नवेजी दुल्हन के साथ बंबई पहुँच चका है।

यह शादी अधिक समय तक कायम न रही। मालूम नहीं नया हुआ कि मासिक ने अपनी बीड़ी के पास जाना छोड़ दिया। वैननस्य हुआ। धर्मके बाद पढ़ा चला कि तलाक होनेवाच्या है और इस दौरान बासिक बरावर मिलारा के यहा आता था।

लाहिका ने प्याह किया। काहौर में बड़े ठाठ की मजलिसें जमी। पत्रणे बाद लासिक लगती शीवी को ठेकर यबदे जाया। पाकी हिल पर व्हरा सीर दो-तीन महीने के जंदर-जंदर उचने अपनी बीवी, को छोड़ रियां---मनक मारण कितार के लितिरक मीर क्या हो सकता या?

ाप्या---हमका कारण स्वतारा क जातारत जार बया हा कहता मा । वितारा मंद्र के प्राच्यानावाजी औरत है। उबको वे दमाम बांब जाते हैं, जो मर्द को स्वया और को कर सकते हैं, मगर में कहिए कि वेत दूसरी जीरतों के लिए दिक्कुक नाकारा और न्यूयक बना देते हैं। गेदी नवह है कि शासिक ने अवनी बीवों को छोट दिया और सितारा की अयोगिस में बका का इस्तिक कि वसमें नाकर्ण मा। भैने यह छेरा लिया है। मुझे मालूम है कि आसिक बढ़ा संयमी और समझदार आदमी है। वह मुझसे नाराज नहीं होगा। सितारा अवस्य नाराज होगी—मगर यह मुझे थोड़ी देर के लिए बहरा देगी, क्षामा कर देगी, इसलिए कि उसका दृष्टिकीण भी संकुचित और उपला नहीं है। यह बड़ी कृहावर औरत है, हालांकि उसका कद बहुत पस्त है। यह मुझे न मालूम कैसा आदमी समझती है, मगर मैं उसे बहैसियत एक नारी के ऐसी औरत समझता हूं, जो सी साल में शायद एक बार जन्म लेती है।





बी.एच.देखाई

, काइट्स ऑन ! … फैन ऑफ !… कैमरा रेडी!… स्टार्ट मिस्टर जगताप !"

"स्टार्समङ ।"

"सीन वटीं फ़ीर,"देक हैन !

"नीलादेवी बाप कुछ चिता न कीजिए। मैंने भी पैशावर का पेशाव पिता है!"

"कटो वटा"

नाइट्म बॉन हुई। यी० एव० देसाई ने रायफल एक और रातते हुए वहें तपाक से अधोक से पूछा, "ओ॰ कै०, मिस्टर गंगीकी ?"

द्वुप बह तराक सं स्वाप्त सं पूछा, जान करा 1952 र गाणि बढ़ोक ने, जो जल-मुक्तर राज होने के निकट घा, समकर दुटिट से दान्य में देवा और बहर के बुछ बड़े-बड़े पूट जल्दी-जल्दी पीकर, बेहरे पर बुजिस प्रसन्तता सकट करते हुए देखाई से कहा, "बहरफ़ल !"

फिर उसने वर्षपूर्ण दृष्टि से मेरी और देला, "वयो मटी ?"

मेंने देसाई को नले ज्या निष्या, "वंद एकुल ।" हुमारे पारो ओर कोच सपनी-अपनी हुसी का बहुत बुरी तरह गठा पोट रहे थे। देसाई बहुत प्रवान पा, बुनि उत्तर बहुत देर के बाद मेरे मूंह के बपनी हतनी प्रवास सुती थी। दरअसठ वसीक ने मूझे मान कर १ दिया गा कि मैं अपनी बुंतलाइट हरिय-बुरींग्ज न प्रकट करें, नशीक वर्षे करेवा बा कि देसाई बेसका वायुगा और खारा दिन ग्रास्त कर रेसा।

व्य कुछ शय बीत गए, तो देखाई ने डायलाग के माहिर दीक्षित से कहा, "दीशितसाहय, नैक्ट बायलाग ?" यह मुनकर अपोक, जो 'आठ दिन' डायरेकट कर रहा था, मुझसे

बोला, भरी, मेरा विचार है, पहले बायलाग का एक टेक और के लें।"
मैंने देसाई को और देसा, "चयों, देसाईसाहच ? मेरा विचार है
कि इस बार और भी यहरफुल हो खाए।"

देसाई ने गुजराती हंग से अपना सिर हिलाया, 'हा, ''तो ले छी, अजी ग्रमा-गरम मामला है !" याताराम चित्रणावा, ! साहद्य अति !"

साहर्ग रोशन हुई। देगाई में रामकृत संभाला ।

दीतित इन्हें में देशाई मी और स्वत्ता और द्वापलाग की पुस्तन की कर करने रूपा, "मिन्टर देशाई, जना गह द्वापलाग बाद कर लीविश देखाई से हुए। एकोलाम साम्बद्ध रू"

देवाई ने पूछा, "कोनमा हायणाम् ?"

दीशित ने गरा, 'वहीं भी आपने इतना बंडरफुल बीला पा, हि उमें बीहरा दीजिए।''

देसाई ने यह मंगीन विज्ञास से कंचे पर रायम्छ जमते हुए <sup>वह</sup> "मने माद है।"

भैने देसाई के कंधे पर हाय रता और वहें गृँर-संजीदा हहें के कहा, "हां, तो वह गया है, देसाईसाहच—नीलादेवी, आप कोई जि म की जिए । भैने भी पेशावर का पानी पिया है!"

देसाई ने अपने सिर पर पेशावरी लुंगी को दुहस्त किया और <sup>वी</sup> (फ़िल्म में नीलादेवी) से मुखातिव होकर कहा, "नीलादेवी, आप <sup>कं</sup> पेशावर न कीजिए, मैने भी आपका पानी पिया है।"

वीरा इतनी अधिक हंसी कि देसाई डर गया, "क्या हुआ, हि वीरा?"

बीरा साड़ी के आंचल में हंसी दवाती सैट से बाहर चली गई देसाई ने चिता प्रकट करते हुए दीक्षित से पूछा, "क्या बात थी ?"

दीक्षित ने अपना हंसी से उवलता हुआ मुँह दूसरी तरफ़ कर लिया मैंने देसाई की परेशानी दूर करने के लिए कहा, "निधिग सीरियस-खांसी आ गई!"

देसाई हंसा, "ओह !" फिर वह मुस्तैदी से अपने डायलाग की अ आकृष्ट हुआ, "नीलादेवी, आप कोई खांसी न कीजिए, मैंने भी देवी का"

अशोक अपने सिर को मुक्के मारने लगा। देसाई ने देखा, तो खिर होक्र उससे पूछा, "क्या बात, मिस्टर गंगोली?"

गांगुली ने एक जोर का मुक्का अपने सिर पर मारा, "कुछ नहीं सिर में दर्द था—तो हो जाए टेक !"

1 7

देसाई ने अपना करू. सा विद् हिकाया, "हूं !" - गोगुली ने मुद्दां बाबार में कहा, "कैमरा देडी ! देशी बिस्टर जगताप ! भोरू से अपताद की सनजनाहट सुनाई दी, "देडी !"

गागुली ने और अधिक मुद्दी आवाज में कहा, "स्टार्ट !" कैमरा स्टार्ट हुआ, निलप स्टिक हुई।

"सीन षर्टी फ़ौर, '''टेक इंडेवन !"

देसाई ने रायफल लहराई और बीरा से कहना बारम किया, "नीला सर्ड, बारा कोई देवी न कीजिए । मैंने भी पेसावर का '''!"

, नाप काइ देवा न कार्यस्थ । मन भा पशावर कारणः अग्रोक पागलों की मांति चिल्लाया, "कट 1 कट !"

देशाई ने रायफ्त करो पर रखी और घवराकर असोक से पूछा, "ऐंगी मिस्टेक, मिस्टर गंगोकी ?"

अशोक ने देसाई की ओर काविलाना निगाहों से देशा । मगर फ़ौरन है। उनमें मेड़ो की-सो नरमो और मामृमियत उत्पन्न करते हुए कहा, "कीई मही---यहन अच्छा था "वहन ही अच्छा !" फिर यह महासे

"कोई मही-चहुत अच्छा था "बहुत ही अच्छा !" किर बहु मुसरे बीला, 'आओ मंटो, करा बाहर चलें।" सैट से बाहर निकलकर असोक छणमण से दिवा, "मंटो " बताओ,

सैंट से बाहर निकलकर अयोक लगभग से दिवा, "संटो " बताओ, धन बमा किमा जाए ? मुबह से यह वक्त हो गया है। पेयावर का पानी उसके मुंह पर चड़ता ही नहीं ! मेराविचार है, कव के लिए बेक कर हूं ।"

चवा मुंद १९ चढ़ाता हुए। अपांत्रवाया हूं, रूप के शब्द शक्त घर हूं। स्वा माणू हुए और छपदूबत विचार या, वशीक रूपारे से यह दीरी साग्रा विकट्ठक स्पर्ध की हिर यह यही बावकाम चीन करेगा। एक स्का उनरी चयान पर होई चीज बम बाग, तो बड़ी मुस्लिन से हटोरी थी। स्वान में जनकी स्वरण-प्रसिद्ध विकट्ठक मीरोरी थी। चढ़ा छोटेनी-छोटा

क्ष्तक में जनहीं स्वरण-भीन्त विलक्ष्य ग्रीरो थी। उस धार्र-म-एमेड स्वरणनार भी साद नहीं रहुता था। यह में देव पर बहु दही बार कोई बावराग शही बडा कर जाता, तो उसे ने कम मधीय मच्या पाता था। मेरिकर सुरक्ष यह है कि स्वत्र जन्मारण के बाबयू देगाई दे हर बात कर पहुसार मही होता था कि उसने बास्त्रण की दिन हट कर---पिट

क्या के के कार्य कर किया है हैं । हर देखनी पूरी तरह से अपादिक करके, वह भाग सीर पर उपनिधन नौगों को प्रश्या प्राप्त करने की निगाहों है देव करणा था। उपकी एकची राहणहाट निग्तंक्षेद्र मन-बहुहावका सक होती थी, मगर प्रविधार मीमा का उन्तर्भन कर जाता, तो सके हि मैं यह स्वाहित्र पैदा हो हि उसके सिर के दुकड़े-दुकड़े कर दिए बएं।

मैं फ़िल्मिस्तान में तीन बरस रहा। इस बीन देसाई ने चार फ़िलों में भाग लिया। मुझे साद नहीं कि उसने एक बार भी पहले ही दौर में अपना हायलाग सहीं इंग से बदा किया हो। अगर हिसाब लगावी जाए, तो देसाई ने अपने जीवन में लाखों फ़ुट फ़िल्म बरवाद किया होगा।

अशोक ने मुझे बताया कि देसाई की रिटेक्स का रिकार्ड पवहत्ते है, यानी बंबई टॉकीज में उसने एक बार एक डायलाग को बौहतर बार ग़लत अदा किया। यह केवल जर्मन डायरेक्टर ही का हौसला था कि यह बहुत देर तक सहन करता रहा। आखिर उसकी सहनशीलता की पैमाना भर गया। सर पीटकर उसने कहा, "मिस्टर देसाई! मुसीबत यह है कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें परदे पर देखते हैं हंसना गुरू कर देते हैं, वरना आज मैंने तुम्हें अवश्य उठाकर बाहर फ़ेंक दिया होता!"

और जर्मन डायरेक्टर, फांज ऑस्टिन की स्पष्टवादिता का परिणाम्यह हुआ कि चौहत्तर 'रिटेक' हुए तथा स्टूडियो के हर कार्यकर्ता की बारी-बारी देसाई को दम-दिलासा देने का कर्तव्य निभाना पड़ा, किंह कोई बहाना कारगर नहीं होता था। वह एक बार उखड़ जाए, तो कीई दवा या दुआ प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती थी। ऐसे समय में चुनाई यही मुनासिव समझा जाता था कि नतीजा भगवान के हाथ सीपक धड़ाधड़ निर्देयतापूर्वक फिल्म बरबाद किया जाए और जब ईस्वर और देसाई दोनों की इच्छा एक-सी हो जाए, तो शुक्तिया अदा किया जाए!

अशोक ने लंच के लिए बेक कर दिया। जैसाकि आम दस्तूर था. किसीने देसाई से डायलाग के बारे में लात न की, ताकि जो कुछ हो पुत्रा है, उसकी याद साजा न हो । अशोक इचर-उचर की गप्प सुनाता रहा । तंत्र समाप्त हुआ, जुटिंग फिर बारभ हुई । अज्ञोक में उससे हुए। "मर्यो, देलाईसाहब, आपको हायलान बाद है ?"

देखाई ने बड़े आत्म-विश्वास के साथ कहा, "जी हा !" लाइट्स ऑन हुई । सीन थर्टी कोर, टेक ट्वैल्व शुरू हुआ । देसाई में रायपल तहराकर बीरा से कहा, "नीलादेवी, "आप" आप"" मीर एकदम इक गया, "आई एम सीनी !"

सरीक या दिल बैठ गया । लेकिन उसन देमाई का दिल रलन के

निए बहा, "बोई बात नहीं. जस्दी की जिए !"

सीन पटीं फ़ोर, टेक बरटीन आरम हुआ। मगर देसाई ने पेगावर से पेगाब को अलग न किया। जब कुछ अन्य प्रयास भी सफल न हुए तो मैंने अलग के जाकर अशोक को यह परामर्श दिया, "दादामणी रै देशो, मों करो, देसाई जब यह आयलाग कहता है, तो यह 'पेशावर का पानी पिया है', यह वान कैवरा के सामने मूंह करके न बोले।"

मशोफ समझ गया श्योकि इस विद्यार्ट से निकलने का यही एक-मान सानदानी नुमला था, नयोकि हम बडी आमानी से यह बामलाग

बाद में ठीक बार सकते है।

मत्र देसाई को यह तरकीय समझाई गई, तो उमे बहुत देग पहुंची । उपने हम-एमको विश्वाम दिलाने का पुरा प्रमल किया कि यह अब गुलनी नहीं करेता, सगर वानी निर से गुजर जुवा वा-और वह भी पैगावर का, इसलिए उसकी अनुनय-विनय जिलकुल न सुनी गई, बरिक उसमें कह दिया गया कि को उसके मन में बाए, बोल दे ।

देशाई बहुत निल्न हुआ। परत् उसने मृतसे वहा "बोई बाह मही मंदी ! में मुंह दूसरी और भोड दूपा, लेकिन आप देशिएमा कि से

शायलात विश्व के करेबट बो दुरा 1"

"सीन पर्टी प्रोर, टेक पीन्टीन !" की बाबाब बाई । देशाई है बढ़े मंतर के साथ रायपून हवा में लहराई और बीरा से मछानिश्व होतर वहा, "मीपादेवी, बाप बोई विता ल बोबिए," यह बहबर बह 3-50

183



एक बार रेमकीसे पर मैंने टूर से उसकी ओर संकेत किया और अपनी बीजी में कहा, "वहां देगाई है, वह !"

भेरी बीधी ने उसकी बोर देला और बुरी तरह में हमना शुरू कर

रिया । मैंने पूछा, "इतनी दूर से देखने पर इस कदर हंगने का कारण क्या है ?"

वह मेरे प्रश्न का मंत्रीयधनक उत्तर न दे सकी । खेयल यह कहकर वह ब्रीट मी ख्यादा हमने लगी, "मान्त्र नहीं "" स्वर्यीय देमाई की देश का बहुत लीक या । अपनी बीची और बेटी

"क्यांस क्यार को रेस का बहुत शोक था। अपनी नोयो जोरे केंद्रों को साथ कोता था। किन् देव रुप्त के बिका उनकी नहीं खेता। उनसे के को साथ कर की। नहीं खेता। उनसे कि का नाम कर जैकी उनके निकटनम निज में, जो दानकों सीलह खाते की सी पा मुझ्त अपने सिक्त कर की सी पा मुझ्त अपने साथ की सी पा मुझ्त आपने साथ की सी पा मुझ्त आपने साथ की सी कि सी की सी की सी की सी की सी की सी की सी सी सी सी है कि दिया पर खेलना था।

ण्डू यह (क्सा आर ना दा हुई 164 पर साणा था। रिकारों पर का में जिस्ता गिर्दाय आपी बीबी, श्रीफ्सा, से मारामा, दी उपने एक रागेर थाणी निहित्ता दिए दी। वस यह न आई, सी उनने मेरी भीचे हे विस्तायपूर्वक कहा, "हर हो गई है, यह दिय तो आना ही माराती दी।" जमने स्वय एक दूसरे नवर मा परीहर दिया था, जो आ स्या था। होस्ता इस पर उससे फिसी अमार का साम्बर्ध अबट नही

कियादा।

स्वर्गीय वेमाई के प्रारंभिक जीवन के बारे में शोगों भी मानदारी सीमित है। अपने केवल इतना जावना है कि का प्रवास के एक मध्यवर्गीय पराने ना ध्यानित था। बैंग् १० कर ने के बाद वनने एन-एक की १ किया। छ.नात वस्त तम वर्ष ने छोटी महानती में एक छानना रहा। उननी प्रिट्ट मामूनी थी, नित्रु उनना धान्यार बचाने के नित्रु पर्यान्त थी। होन्तन जब बहु मानदिक रोग में मीड्रिय हुआ, तो उपनी सीच्ट सिट्ट पर्वाह है। यह। एक बस्ते तक बहु कर्मनामध्या रहा। इनाम होने पर यह रोग तो हुए हो। सन्, स्वार् देशका ल दियाना काम नामने में मना कर दिया, गांकि सन्तर में की धारों कही कि के लोड़ आहे। यह देशाई ग्रामें के लिए बड़ी मी में कि कहे कर, नो कहा कर ? अशानत वित्रकृत दिमामी नाम कर्ण वर्ण क्वालन के भोड़ आहरू होने का मामन ही पैदा नहीं है की । कुल रूपम लक नह इस्टरनाध्य हायनात मारना नहा। व्यापा पिषे काई दिल्लामी न भी, हालांकि उसकी रुगों में देंद गुजराती है

जब हालात बहुत नाहु थ हो गए, सां उसने मागर मूबेदोत चयनकार देसाई में इच्छा अवाद की कि उसे म्हूटियों में काम नि बच्छ । वागाव में उमका उद्देश्य यह या कि उसे ऐतिहम का मीका नि जाए । चयनकार गुजराधी और देसाई था । उसने बीठ एवठ महारा को भोकर रात किया । उसके कहने पर कुछ हायरेन्डरों ने आजमाई तोर पर विभिन्न फिन्मों में बोधा-योहा काम दिया और इस निष्क पर पहुने कि उसको फिर आजमाना बहुत बुरी बात हैं।

हम योज श्री हिमास राय वंगई टाँगीज स्यापित कर चुके में, जिस्ते कई फिल्म सफल भी हो चुके थे। इस सस्या के बारे में यह महिहा था कि शिक्षित लोगों भी अध्यर करती है। यही सही भी था। देसाई जिल्मात आजमाई के लिए वहां पहुंचा। दो-तीन चक्कर लगाने और कई मिफ़ारिसी पृत्र प्राप्त करने के बाद मिस्टर हिमांसु राय से मिला। हिमांसु राय ने उसकी शक्ल-सूरत तथा उसकी समस्त कमज़ोरियों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय स्कीन को एक ऐसा ऐक्टर प्रदान किया, जो ऐविटग से विलकुल अनिभन्न और अपरिचित था।

पहले ही फ़िल्म म वी० एच० देसाई फ़िल्म देखनेवालों के आर्क्षण का केंद्र वन गया। वंबई टॉकीज़ के स्टाम को शूटिंग के दीरान जो किताइयां पेश आईं, वे वयान से बाहर हैं। सबकी सहन करने की शिंक्ष जवाब दे दे जाती थी, किंतु वे अपने तजुरबे में जुटे रहे, अंततः सफल रहे। इस फ़िल्म के वाद देसाई बंबई टॉकीज़ के फ़िल्मों का अभिन्न अंग वन गया। उसके विना बंबई टॉकीज़ का फ़िल्म अपूर्ण और रूखा-फीका समझा

देता था . देताई अपनी सफलता पर असन्त था, मगर उसकी बाज्ययं कदापि नहीं पा। वह समझता था कि उसकी सफलता उसकी अपक कोशिशों

नुहों पा। बहु समझता था कि उसकी सफ़रता उसकी अध्यक कोशियों के परिचाम है। मगर खुदा बेहतर जानतः है कि इन सारी चींडों को उसके स्थाति और सफ़रता में तनिक भी दखल नहीं था। । यह महन इ.दरत की सितम-जरिकी (हास्पपूर्ण बकाक) थी कि वह फिल्मों का

रूराज की सितम-बरीकी (हास्यपूर्ण मजाक) थी कि वह फिल्मी का प्रेरते बना बरीक मतस्वार बन गया। मैरी-वर्षास्यात में उसने फिल्मिस्तान के तीन फिल्मी में भाग किया। कर तीन फिल्मी के चयसर नाम में हैं 'बरू-स्वच रे तोकावन', फिल्मी में बौर (बाठ दिन'। हर फिल्म की तैयारी के दौरान हम उसकी और से

का तान हरूमा के क्यानर हाम यह "पहले कर त्यान का निक्र हिए हर उसकी और से कीर आप दिन 1 हर फिहन की तैयारी के तीरान हुए उसकी और से की बार हहाम हुए, मारर वायोक और मुख्यों चुकि मुझे बता चुके में, देखिए मुझे अरसी शीरा प्रमार जानेवाओं ततीयत की वायू में रसना पृथा। अरुपा बहुत समय या कि 'प्रकृत्यक ने नीकवान' की वृद्धित हुति में दीम वह इहारे जहान को जान पढ़ेगा। वीर कभी-कमी क्रीम

ही के दौरान वह दूसरे जहान को बल पड़का । वंग कभी-कभी कीम की रिमारी में यह इच्छा बसे तेज़ी में वेदा होनी वी दि कैमरा ठाकर संबंध मिर पर दे मारा आए, भाइकोकोन का पूरा दूम उसके गणे में हुँग रिमा काए और सारे बल्व उतारकर उसकी जांच पर देर का दिए आएं। किंतु जब इस मकस्य से उसकी और देखते, दो यह आसतायी

आएं। किनु जब इस नकरूप से उसकी बोर देखते, दो यह आततायी मृतीवृत्ति इसी में परिणाद हो जाणी। " मुद्दे साकूम नहीं कि पृत्यु ने उसकी ज्यान वर्योकर की होगी, के उसकी देखते ही हसी के मारे देवदूतों के पेट में बल पड़ गए

क उत्तरत देशते ही हों। के मारे देशता के पद में बाल पड़ गए। । मारा पुना है, क्रारिस्तों के पेट महो होता। इक्क जी हो, देसाई की केते हुए उन्हें निम्मदेह एक बहुन ही रिज्यस्य अनुभव हुआ होगा। सान केने का जिक आया, तो मुने शिक्तरार्थी का अतिम सीत पाद गया। इस्तर हुने स्वाई की काल केती की—जुड़े निर्देश जाएगिन्सी, एवी भायल होकर करना था और मनते स्वस्य अपने होनहार सामिर्द कर (असोक) और उसकी प्रेमिका (बीरा) के मुखाविब होकर गह 11 मा कि दे उसकी मीत एवं सोक्टस्टस स हों. और अपनो होक माम किए जाएं। डायलाग की मही अदायगी का नवाल कटिन था।
सगर अब यह मुर्गायत २२ गेश भी कि देसाई को किस अंदाज मे नारा.
जाए कि लोग न हुंगें। मैने तो अपना फ़रैसला दे दिया था कि यदि
उपकी गलमल ही मार दिया जाए, तो भी लोग हुंसेंगे। वे कभी विश्वास
ही नहीं करेंगे कि देसाट मर रहा है या मर चुका है। उनके मस्तिष्क
में देसाई की मुला की कल्पना आ हो नहीं सकती।

भेरे वहा में होता, तो मैने निष्टिचत रूप से अंतिम सीन को गोल गर दिया होता, परंतु कठिनाई यह थी कि कहानी का बहाव ही कुछ एसा या कि अंतिम सीन म उस चरित्र की मौत आवश्यक थी। कई दिन हम सोचते रहे कि इस कठिनाई का कोई हल मिल जाए, मगर असफल रहे।

टायलाग का सही उच्चारण अब कोई विशेष महत्व नहीं रखता था। जब रिहमें लें गई, तो हम सबने नोट किया कि वह बहुत शमनाक तमें के से मरता है। अशोक और बीरा से मुखातिब होते हुए यह कुछ इस अंदाज़ से अपने दोनों हाथ हिलाता है, जैसे कोस-भरा खिलोना! उमकी यह हरकन बहुत ही बुरी थी। हमने बहुत कोशिश की कि वह मीन पड़ा रहे और अपने बाजुओं को जुंबिश न दे, लेकिन दिमाग की तरह उसका शरीर भी उसके काबू से बाहर था।

वड़ी देर के वाद अशोक को एक तरकीव सूझी और वह यह कि जब सीन शुरू हो, तो वीरा और वह दोनों उसके हाथ पकड़ छें। यह तरकीव कारगर सावित हुई। सबने संतोष की सांस छी। लेकिन जब परदे पर फिल्म प्रदर्शित हुआ और देसाई की मौत का यह दृश्य आया, तो सारा हॉल कहकहों से गूंज उठा। हमने नत्काल दूसरे शो के लिए उसकी कंची से संक्षिप्त कर दिया, मगर तमाशवीनों की प्रतिक्रिया में कोई फ़र्क नहीं आया। आखिर, थक-हारकर उसको वैसे-का-वैसा रहने दिया। स्वर्गीय देसाई बेहद कंजूस था। किसी मित्र पर एक दमड़ी भी सव नहीं करता था। बढ़े अरमे के बाद उसमें किस्तो पर अशोक से उनकी पुरानी मोटर खरीदी । वह स्वय चुकि झाइव करना नही जानता

षा, इमिन्ए एक बलाजिन रचना पड़ा । भगर यह मुलाजिम हर दसवें-र पहरने रोज बदल जाता था। मैंने एक दिन इनना कारण पूछा, ती रैगाई गोल कर गया । लेकिन मुझे साउड रिकाडिस्ट जगताप ने बताया

नि देसाईसाहब एक हाइयर रखने हैं। नमूने के सौर पर उसका काम रम बारह रोज देखते हैं, और फिर उसे 'कडम' करके दूसरा गत लेते

है। यह कम काफी दिनो सक जारी रहा। मगर इसी बीच उसने स्वयं मीटर चलाना सीख लिया । स्वर्गीय देसाई को दम की शिकायत बहुत समय से थी। यह मर्ज लाइलाज घोषित कर दिया गया था । किसीके कहने पर उसने हर राज

रवा के तौर पर थोड़ी-मी खुरक भंग बानी आरम कर दी थी। अब वह उसका आही बन गया था। सरदियों में शाम की बाडी का आधा पैंग भी पीता या और खब चहका करता या। 'आठ दिन' में एक सीन एसा था कि उसे पानी के टव में बैटना

'या । मौसम सहातना था ठेकिन उसकी हद से न ज क त्रवीयत के लिए ' अन्हतीय सीमा तक ठडा था । हमने इसकी विब्ट में रखकर पानी गरम रिरवा दिया और साय ही प्रोडनरान मैनेजर से बढ़ दिया कि बाढी तैयार रे रे । जिन लोगो ने यह फिल्म देखा है, उनकी यह अवस्य अवस्य याद ् होगा, जिसमें टीकमलाल (देसाई) सर नरेंद्र के पुलैट के गुसलखाने में

देव में बैठा है। मिर पर वर्ष की बैली है। एक छोटा-सा एखा चल रहा है भीर वह शराव के नर्ज में बुत यह वह रहा है, "बार्वे और-सागर-ही धागर है, ऊपर बर्फ का पहाड है ' " आदि-शादि।

वाडी का दिया गया ।

बादिंग समाप्त हुई, तो जन्दी-जल्दी देसाई के कपड़े बदलवाए गए। उसके बदन को अच्छो तरह साहक किया गया । फिर उसकी एक पैश मह उसके कठ से नीचे जनरी, तो उनने बहदना आरंग कर दिया। इतनी पोड़ी भाता ने ही उसे पूरा धरावी बना दिया। कमरे में केवल मै उपस्थित था, पूर्नाचे यह मुझ अपने सारे कारनामों की दार वि सुन ने लगा। कवाहरियों में यह कैसे मुकदमे लड़ता था और किस का यार और ज़ोरदार तरीके पर अपने मुबक्किलों की बकालत करता या

संभवतः 'आठ-दिन' फिल्माने का ही जमाना या कि पंजाव सरकार न घारा २९२ के अंतर्गत मेरे वारंट जारी किए। मेरे अफ़साने 'वू' पर अक्टीलता का आरोप था। इसका चर्चा देसाई से हुई, तो उसने अपर्व कानूनी जानकारी वघारनी आरंभ कर दी। मुझे यकायक एक दिलचस् घरारत मूझी। वह यह कि अपने मुक्द्में में पैरवी के लिए देसाई जे चूनूं। अदालत में निस्तदेह एक हंगामा पैदा हो जाता, जब वह मेरी से पेश होता। मैने इसका उल्लेख मुख्जीं से किया। वह फौरन मानुगड़

गवाहों की लिस्ट बनाई, तो मैने इंडियन चार्ली, नूर मोहम्मद, कें भी उसमें शामिल किया। चार्ली और देसाई सारे लाहौर को अदाल के कमरे में खीचने के लिए काफी थ। मैं इसकी कल्पना करता, तो में सारे शरीर में हंसी का चक्रमा फूटने लगता। मगण अफ्सोस कि शूटिं की कठिनाइयों के कारण मेरा यह स्वष्न पूरा न हुआ।

देसाई को अफ्सोस था कि उसको अपनी कानूनी योग्यता प्रदर्शि करने का अवसर न मिला। कमबस्त की निगाहों से यह बिलकुल ओस्क था कि मुझे उसकी योग्यता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो या चाहता था कि जब वह अदालत में पश हो, तो वार-वार बौसलाए जो-कुछ कहना चाहता है, वार-वार भूले; पेशावर के पानी के पेशाव बनाए और इतनी रिटेक कराए कि सबकी तबीयत साफ़ हो ज

देसाई मर चुका है। जीवन में केवल एक बार उसने रिटक होत् नहीं दिया। रिहर्सल किए बग्रैर उसने भगवान के आदेश की तामील की और लोगों को और हंसाए बिना मौत की गोद में चला गया!

الميسوم عن الديد الما er gin el preprette --- to be the thing it less ことなってするでするが ことの日本日本日本日本日本日日日日 一十二十十十十十二 min han batt & studies frem an, de fe. je dan talle g get gente. " - I - - - while the stall mil & traded of the fire day it give المالية المالية المالية المالية المالية المالية ner filme bred big the bill Profit was sales and statedly the state of the last state. अन्य के कि दिस्त कि कर कर कर है a c part of me dather of the date feeligg والمستح المنا المستح المناها ا , अस पुरुषकारति हे सामार्थ أجانة إلا مريع السرس يور you be found thing growing and desired time by ber de fie te e parte aus ाक के नाम क्षेत्र हुन हुन हुन है जारेंग की वालीत र के के किन दिन के दूर में बार गर्मी